| GL H 891.43<br>NAM                     |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
|                                        | gapapenengapapenengapener    |
| 122726<br>LBSNAA                       | ं राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 🐉 |
| Z L.D.S. INKLIUM                       | u Academy of Administration  |
| Crocuoc.                               | मसूरी हूँ<br>MUSSOORIE हु    |
| <b>₹</b>                               | पुस्तकालय 🐉                  |
| ည်<br>ဋ                                | LIBRARY \{ \}                |
| 8                                      | 一 122726 }                   |
| ह्न अवाप्ति संख्या<br>है Accession No  | 15543                        |
| ठ्ठ वर्ग संख्या<br>ठ्ठ <i>Class No</i> | GCH 891.43                   |
| र्ष्ट्र पुस्तक संख्या<br>है Book No.   | नामव                         |
| gewenenenenene<br>g                    | marcinama nanamanamamama S   |

# पृथ्वीराज रासो को भाषा

नामवर सिंह

श्वरस्वती प्रेस, बनारस

प्रकाशक सरस्वती प्रेस, बनारस प्रथम संस्करण, १९५६

मूल्य ६)

मुद्रक राधाकान्त खण्डेलवाल खंडेलवाल प्रेस, भेलू पुर बनारस

## निवेदन

इस निबंध में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर यथासंभव सांगोपांग अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अभी तक इस विषय पर प्रायः पुटकल विचार ही व्यक्त किए गए हैं, व्यवस्थित विवे-चन नहीं हुआ है। प्रस्तुत निबंध में रासो की भाषा के ध्वनिविचार, रूप-विचार, वाक्यविन्यास, शब्द-समूह आदि सभी पत्तों पर विचार किया गया है। इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की भाषा पर पहली बार व्यवस्थित विचार किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति में जब कि रासो के सुलभ संस्करण संनोपप्रद नहीं हैं श्रीर वैज्ञानिक संस्करण श्रभी भी होने को है, भाषावैज्ञानिक श्रध्ययन के लिए सर्वोत्तम माग यही है कि प्राचीनतम पांडुलिपियों में से किसी एक को श्राधार बना लिया जाय। इस निबंध में धारणोज की लघुतम रूपान्तर वाली प्रति को श्राधार माना गया है क्योंकि एक तो इसका प्रतिलिपि काल (सं०१६६७ वि०) श्रब तक की प्राप्त प्रतियों में प्राचीनतम हैं श्रीर दूसरे, इसमें भाषा के रूप भी श्रपेचाकृत प्राचीनतर हैं। इसके साथ ही मैंने नागरी प्रचारिणी सभा में सुरचित बृहत् रूपान्तर की उस प्रति से भी सहायता ली हैं जिसका प्रतिलिपि-काल संपादकों के श्रनुसार सं०१६४० या' ४२ हैं। सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण के रहते हुए भी इस पांडुलिपि की सहायता लेना श्रावश्यक जान पड़ा। ऐसा लगता है कि संपादित संस्करण में इसका यथोचित उपयोग नहीं हुआ है। इन दोनों पांडुलिपियों के श्राधार पर मैंने श्रपने श्रध्ययन के लिए रासो के मुख्य तथा केन्द्रीय भाग 'कनवज्ज समय' का पाठ तैयार किया है। इस प्रकार प्रस्तुत श्रध्ययन कुल मिलाकर साढ़े तीन हजार शब्द-रूपों पर श्राधारित है। किसी रचना की भाषा के

वास्तिविक रूप का पता देने के लिए इतने शब्द अपर्याप्त नहीं होने चाहिए।
गहराई से विवेचन करने के लिए हो पाठ की सीमा निर्धारित की गई है।
प्रस्तुत निवंध में भाषावेज्ञानिक विवेचन के साथ 'कनवज्ञ समय' का
सम्पादित पाठ और उसके संपूर्ण शब्दों का संद्रभे तिहन कोश भो दे दिया
गया है।

निबंध में यथास्थान शब्द-रूपों की ऐतिहासिकता तथा प्रादेशिकता की ख्रोर संकेत किया गया है। इस प्रकार एक ख्रोर डिंगल-विंगल तत्व स्पष्ट होते गये हैं तो दूसरी ख्रोर हिंदी की उदयकालीन तथा ख्रपभ्रंशोत्तर अवस्था की भाषा का स्वरूप भी उद्घाटित हुआ है। साथ ही तुलना के लिए तत्कालीन अन्य रचनाख्रों के भी समानान्तर शब्द-रूप दिए गए हूँ। श्राशा हैं, इन सबसे पश्चिमी हिंदी—विशेषतः ब्रजभाषा के प्राचीन इतिहास को ख्रालोकित करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होगी।

निवंध का मार्ग-दर्शन गुरुदेव श्राचार्य हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने किया है। संपूर्ण प्रयत्न उन्हीं की प्रेरणा श्रीर प्रोत्साहन का परिणाम है।

लघुतम रूपान्तर की प्रतिलिपि के लिए मैं आदरणीय श्री अगरचंद्रजी नाहटा तथा प्रो॰ नरोत्तमदासजी स्वामी का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। नाहटा जी ने कृपापूर्वक मेरे लिए रासो की अन्य हस्तिलिखित प्रतियाँ भी सुलभ कर दी थीं और स्वामी जी ने विविध रूपान्तरों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्रियाँ जुटाने की कृपा की थी।

रासो की श्रन्य हस्ति खित प्रतियों के लिए मैं श्रनूप-संस्कृत लाइब्रेरी बोकानेर तथा काशी नागरी प्रचारिगी सभा के प्रति श्राभारी हूँ।

लोलार्क कुएड, काशी ३० मार्च, १९५६

### विषय-सूची

प्रष्ठ

प्रस्तावना

भूमिका

१

पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक, साहित्यिक श्रौर भाषावैद्यानिक महत्त्व—भाषा-सम्बन्धी कार्य का इतिहास— बीम्स का 'स्टडीज इन दि ग्रैमर श्रॉव चंद वरदाई'—पूरवतीं कार्यों की सीमाएँ श्रोर नवीन किटनाइयाँ—रासो की विविध पाठ परंपराएँ—चार रूपान्तर ग्रोर उनका तुलनात्मक श्रध्ययन— रूपान्तरों का पूर्वापर सम्बन्ध — बहत् श्रोर लघुतम में भ पा-भेद लघुतम की भाषा-सम्बन्धी प्राचीनता—रासो का केन्द्र : कनवज्ज समय — बहत् श्रौर लघुतम के कनवज्ज समय की तुलना—कनवज्ज समय की वार्ताएँ श्रौर उनकी भाषा—रासो श्रोर पड्भाषा— भाषा की मूल प्रवृत्ति : निष्कर्ष—भाषा-निर्णय—श्रपभ्रंश— डिंगल या पुरानी राजस्थानी—पिंगल या पुरानी ब्रजभाषा— प्राकृत पैंगलम् श्रौर पृथ्वीराज रासो—मट्ट भाषा-शैली श्रौर पृथ्वीराज रासो।

#### अथम अध्याय : ध्वनि-विचार

yy.

- १. लिपि-शैली श्रौर ध्वनि समूह
- २. छुंद-संबंधी ध्वनि-परिवर्तन
- ३. स्वर-परिवर्तनः मात्रा संबंधी ऋौर गुण्-संबंधी
- ४. उद्वृत्त स्वर
- ५. व्यंजन-परिवर्तन : श्रासंयुक्त व्यंजन श्रीर संयुक्त व्यंजन

६. व्यंजन-द्वित्व का सरलीकरण

| ७. सानुनासिकता स्रोर स्रनुस्वार                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <ul><li>फारसी शब्दों में ध्विन-परिवर्तन</li></ul>         |                      |
| द्वितीय श्रध्याय : रूप-विचार                              | 0 3                  |
| १. रचनात्मक उपसर्ग श्रीर प्रत्यय                          |                      |
| २. संज्ञाः लिंग, वचन, कारक ऋौर परसर्ग                     |                      |
| ३. संख्यावाचक विशेषण                                      |                      |
| ४. सर्वनाम                                                |                      |
| <ol> <li>सर्वनाम-मृलक विशेषगा</li> </ol>                  |                      |
| ६. किया : प्रेरणार्थक प्रत्यय, वाच्य, मूलकाल, कृदन्त रूप, | त्रिया <b>र्थक</b> ः |
| संज्ञा, पूर्वकालिक कृदन्त, श्रीर सहायक किया               |                      |
| ७. संयुक्त किया                                           |                      |
| ८. ग्रन्थय                                                |                      |
| तृतीय ऋध्याय : वाक्य-विन्यास                              | १४३                  |
| १. कारक संबंधी विशेषताएँ                                  |                      |
| २. पदःक्रम                                                |                      |
| ३. मिश्र वाक्य                                            |                      |
| चतुर्थे श्रध्यायः शब्द-समूह                               | १४⊏                  |
| सम्पादित पाठः कनवज्ञ समय                                  | १५३                  |
| <b>शब्द</b> -कोश                                          | २१६_                 |
| सहायक साहित्य                                             |                      |

# पृथ्वोराज रासो की भाषा

# भूमिका

१. पृथ्वीराज रासो हिंदी की सबसे विवाद-ग्रस्त रचना है। पिछले सौ वर्षों में इतनी चर्चा शायद ही किसी हिंदी ग्रंथ की हुई होगी। इससे उसके महत्त्व का पता चलता है। रासो की चर्चा में इतिहास, साहित्य, भाषाविज्ञान ग्रादि विविध चेत्रों के ग्रध्येताग्रों ने भाग लिया है। यह रासो के महत्त्व की व्यापकता का प्रमाण है। कर्नल टाडी, डा० बूलरी, डा० मारिसनी, पं० गोरीशंकर हीराचंद ग्रामा, मंशी देवी प्रसादी, डा० दशरथ शर्मा प्रमृति प्रसिद्ध इतिहासकारों के ग्रमुसंधानपूर्ण विचारों से पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक सामग्री पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वास्तविक तथ्य का निर्णय इस चेत्र के विशेषज्ञों के लिए सुर्यचात रखते हुए यहाँ इतना ही संकेत करना काफ़ी होगा कि नई खोजों से रासो के ग्रनेक तथ्य कमशः इतिहास के ग्रन्य स्रोतों द्वारा समर्थित ग्रोर पृष्ट होते जा रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के साहित्यक पच पर अपेकाकृत कम काम हुन्ना है। फिर भी बाबू श्यामसुंदरदासी, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पं० मोतीलाल मेनारिया, डा० उद्यनारायण तिवारी, डा० विपिन विहारी तिवेदी, जैसे साहित्य समीचाकों ने पृथ्वीराज रासा के काव्य सन्दर्य का उद्घाटन

१. एनल्स एउ एटा।क्वटीज आवि राजस्थान, १८२६; द वाउ आवि संगाप्ता, ए।श्याटिक जनेल (न्यू सीरीज़), जिल्द २५; कनउज खंड, जे० ए० एस० बी०, १८३८ ई०

२. प्रोसीडिंग्जा, जे० ए० एस० बी०, जनवरी-दिसवर १८६३ ई०

३. सम श्रकाडट श्रॉव दि जीनियोलॉजी ब इन दि पृथ्वीराज विजय, वियना श्रोरिएंटल जर्नल, भाग ७, १८६३ ई०

४. नागरी पचारियी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, १६२० ई०; वही, भाग ६; पृथ्वीराज रासो का निर्माणकाल, कोषोत्सव स्मारक संग्रह, १६२० ई०.

प्र. पृथ्वीराज रासी, ना० प्र० पत्रिका, भाग प्र, १६०१ ई०

६. संयोगिता, राजस्थान भारती, भाग १, श्रक २-३; सम्राट पृथ्वीराज की रानी पद्मावती, मरु भारती, वर्ष १; पृथ्वीराज तृतीय की जन्मितिथि, राज० वी०, श्रंक १, भाग २; पृथ्वीराज तृतीय श्रीर मुहस्मद विन साम को मुद्रा, जनल श्रॉव न्यूमिस्मैटिक सोसाइटो श्रॉव इंडिया, १६५४; दिल्ली का श्रातम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय, इंडियन कल्चर, १६४४; इत्यादि ।

<sup>ं</sup> **७.** हिंदी साहित्य, १९३० ई०

किंदी साहित्य का आदिकाल, १६५३ ई०

६. डिंगल में नीर रस, १६४०; राजस्थानी भाषा श्रीर साहित्य; राजस्थान का पिंगल साहित्य

१०. वीर कान्य, १६४८ ई०

११० चंद वरदायी और उनका कान्य, १९५२ ई०; रेवातट, १९५३ ई०

करने में काफ़ी काम किया है जिसके फलस्वरूप रसज्ञ जनों को श्रव रासो में रस मिलने लगा है। बीम्स', होनंल', प्रियर्सन', डा॰ तेसितोरी', डा॰ सुनीति कुमार चटर्जी', डा॰ धीरेद्र वर्मा', डा॰ दशरथ शर्मा', प्रो॰ नरोत्तमदास स्वामी' जैसे भाषावैज्ञानिकों श्रोर भाषाशास्त्रियों ने समय समय पर पृथ्वीराज रासो की भाषा का विश्लेष्या किया है तथा उस पर श्रपनी राय प्रकट की है। पुरानी पांडुलिपियों के श्रव्वेषकों तथा पाठ विज्ञान के विशेषज्ञ संपादकों ने भी पृथ्वीराज रासो के पुनरुद्धार की श्रोर ध्यान दिया है, जिनमें बीम्स', होनंले', डा॰ श्याम सुन्दर दास'', मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या'', मथुरा प्रसाद दीच्तित'', मुनि जिनविजय'', श्रगरचंद नाहटा'', श्रौर कविराव मोहन सिंह'' के प्रयत्न विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इस प्रकार रासो पर किए गये कार्यों का भी एक विशाल साहित्य है श्रौर मनोरंजक इतिहास है। यह स्वयं श्रपने श्राप में स्वतंत्र श्रध्ययन का विषय हो सकता है। परंतु इस संचित्र रूपरेखा से इतना तो श्रवश्य हो प्रमाणित होता है कि पृथ्वीराज रासो संबंधी समस्याएँ बहुत जटिल हैं श्रौर इतने दीर्घ तथा व्यापक प्रयत्न के बावजूद बहुत सी समस्याएँ श्रमी सुलक्ताने को शेष रह गई हैं।

- २. गौडियन ग्रीमर, १८५० ई०
  - ३. मार्डन बर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑव हिंदुस्तान, जे० ए० एस० बी०, भाग १, १८८८ ई०
  - ४. ग्रेमर श्रॉव ग्रोल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, इंडियन एंटिक्वेरी, १९१४ <sup>ई</sup>०
  - ओरिजिन एंड डिनेत्रामेंट ऑन बेंगाली लैंग्नेज. भूमिका, १६२६ ई०
  - ६. अजभाषा, अध्याय, २, १६३५ ई०। (हिंदी अनुवाद, १६५५) ई०
  - ७. दि श्रोरिजिनल पृथ्वीराज रासो—ऐन अपभ्रंश वर्क, राजस्थान भारती, भाग १, अंक १,१६४६; पृथ्वीराज रासो की भाषा, वही, अंक ४,१६४७ ई०
  - ब. पृथ्वीराज रासो की भाषा, राजस्थान भारती, माग १, अंक २-३, १६४६ ई०
  - ह. दि मैरेज विद पद्मावती, जे० ए० एस० बी०, जिल्द ३०, भाग १, १०६६; ट्रांसलेशंस झॉब सेले-क्टेड पोशंस, वही, जिल्द ४१, १०७२ ई०
- १०. विक्ति प्रोधेका इंडिका, न्यू सीरी ह ३०४, १८७४; वही सं० ४५२, १८८१ ई०
- ११. पृथ्वीराज रासो, नागरी प्रचारिगी समा, १६०४-१६१२ ई०
- १२. असली पृथ्वीराज रासो (पहला समय ) लाहीर, १६३० ई०
- १३. पुरातन प्रवत्र संग्रह, भूमिका, १९३५ ई०। मुनि जी ने लवुतम रूगन्तर की एक पुरानी पांडुलिपि भी खोजी हैं ]
- १४. नाहरा जो द्वारा खोजी तथा संग्रह की गई पांडुलिपियों के वित्रस्थ लिय देखिर राजस्थान भारती मरुभारती के अक !
- १५. पृथ्वीराज रासी, अन तक दो भाग प्रकाशित, व्ययपुर १६५५ ई॰

१. स्टडीज इन दि ग्रेमर ऑव चंद बरदायी, जे० आर० ए० एस० बी०, जिल्द ४२, भाग १, १८७३ ई०

- २ पृथ्वीराज रासो की भाषा-संबंधी समस्या उन्हीं जटिल समस्यात्रों में से एक है। कहने के लिए इसे एक तरह से पहली ऋौर ऋाधारभूत समस्या कहा जा सकता है क्योंकि भाषा ही वह पहली दीवार है जिसे पार करके पृथ्वीराज रासो तक पहँचा जा सकता है। भाषा की कठिनाई के कारण ही रासो का सम्यक साहित्यिक मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है स्त्रीर स्त्रभी तक इसके वैज्ञानिक संपादन न हो सकने के पीछे प्रमुख कारगों में से एक भाषा भी है। संभव है, ऐतिहासिक मतभेदों के पीछे भी इसका कुछ प्रभाव हो । इसीलिए डा॰ ग्रियर्सन ने 'एनसाइक्लोपीडिया त्रिटानिका' में चंद वरदायी ऋौर प्रथ्वीराज रासो पर लिखते हुए कहा है कि भाषा विषयक कठिनाई के कारण ये विद्वान (ग्राउज, बीम्स श्रोर होर्नले) श्रिधक प्रगति नहीं कर सके । जो कठिनाई किसी समय ग्राउज, बीम्स श्रीर होर्नले के सामने थी वह श्राज भी हिंदी विद्वानों के सामने है। इसीलिए कभी कुछ विद्वान कुँभलाकर पृथ्वीराज रासो की भाषा को 'बिल्कल बे-ठिकाने' कह बैठते हैं', तो कुछ विद्वान डिंगल-पिंगल का अनुमान लगाया करते हैं । प्रथ्वीराज की भाषा-संबंधी समस्या केवल डिंगल-पिंगल ऋथवा ऋप-भंश का निर्णय देने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि डा॰ प्रियर्शन ने इस प्रंथ के के भाषा संबंधी महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है- "यह चाहे कुछ भी हो परंतु यह काव्य माषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि श्रमी तक प्राप्त सामग्री को देखते हुए युरोपीय भ्रन्वेषकों के सामने भ्रवाचीन प्राकृतों और प्राची-नतम गौड़ाय रचनाओं के बीच की कड़ी के रूप में केवल यही मात्र है। चंद के वास्त-अंक पाठ न होने पर भी हमें उसकी रचना में गौड़ोय साहित्य के श्रति प्राचीन श्रमिञ्च निदर्शन प्राप्त होते हैं जो शुद्ध भ्रापभंश शौरसेनी प्राकृतों से भरे पहे हैं।"
- है डा॰ प्रियर्सन ने पृथ्वीराज रासो के भाषा-संबंधो महत्त्व की यह घोषणा १८८८ ई॰ में की थी। तब से अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की अवस्था का पता देने वाली बीसियों पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं, फिर भी पृथ्वीराज रासो जैसा विशाल और समृद्ध काव्यग्रंथ अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए वर्तमान पृथ्वीराज रासो 'चंद का वास्तविक पाठ न होने पर भी' अपभ्रंशोत्तर तथा आधुनिक भारतीय आर्यभाषा की आरंभिक अवस्था पर प्रकाश डालने योग्य पर्याप्त सामग्री प्रदान कर सकता है। इस प्रकार डा॰ ग्रियर्सन ने 'पृथ्वीराज रासो' में भाषा संबंधी उस संभावना की और पंकेत किया है जिसका संबंध भारतीय आर्य भाषा के विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था से है। तात्यर्य यह कि, पृथ्वीराज रासो की भाषा का आध्य-

रामचन्द्र शुक्त : दिंदी साहित्य का शतिहास, पांचनौ संस्करण, पृ० ४४, १६४व ई०

र. मार्डने वर्नाक्यूनर लिटरेचर श्रॉव हिंदोस्तान, १८८८ ई०

यन केवल उस रचना को समभाने के लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका महत्त्व भारतीय श्रार्यभाषा के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से भी है। डा॰ ग्रियर्सन के श्रनसार प्रथ्वीराज रासो के वर्तमान रूप का भी भाषावैज्ञानिक अध्ययन उपयोगी हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों की जो यह धारणा है कि वैज्ञानिक संस्करण के पूर्व रासो की भाषा का ऋध्ययन ऋनावश्यक है, वह सदिच्छापूर्ण होती हुई भी उत्साहपद नहीं कही जा सकती। निःसन्देह वैज्ञानिक पद्धति से सम्पादित संस्करण सुलभ हो जाने पर रासो के भाषावैज्ञानिक ऋध्ययन का कार्य सरल हो जायेगा ऋौर ऋपेचाकृत पूर्ण भी होगा। किन्तु रासो के वर्तमान रूप का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण बहुत संभव है कि उसके वैज्ञानिक सम्पादन में भी कुछ योग दे। एक ही शब्द के प्राप्त होने वाले विविध रूपों में से एक प्रतिमित रूप निर्धारित करने के लिए भाषावैज्ञानिक हारे का भी उपयोग करना पड़ेगा । यही वजह है कि बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी की स्रांर से रासो का सम्पादन करते सभय बीम्स ऋौर होर्नेले ने उसकी भाषा पर भी विचार किया ! तद्भव शब्दों में होने वाले ध्वनि-परिवर्तनों तथा व्याकरिएक रूपों के पीछे काम करनेवाले नियमों की खोज पर ब्राधारित होने के कारण ही एशियाटिक सोसायटी का संस्करण श्रपेचाकृत वैज्ञनिक हो सका है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की भाषा पर राय देने श्रीर श्रनुमान लगाने की श्रपेचा उसका व्यवस्थित विश्लेषण श्रधिक उपयोगी कार्य हो सकता है।

8. पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण बीम्स ने १८७३ ई० में प्रस्तुत किया। उस समय तक सम्पूर्ण पृथ्वीराज रासो का कोई सम्पादित ऋौर मुद्रित संस्करण प्रस्तुत नहीं हुआ था। जैसा कि बीम्स के विवरण से पता चलता है, उन्होंने टाड की प्रतिलिपि को आधार बनाकर बैदला और आगरा की दो अन्य पांडुलिपियों की सहायता से सम्पादनकार्य आरम्भ किया था। व्याकरण लिखने के समय बीम्स द्वारा सम्पादित प्रथम समय में में था और डा० होन्ले दूसरे 'समयों' पर काम कर रहे थे। बीम्स ने अपने व्याकरण की अधिकांश सामग्रियाँ 'प्रथम समय' से ली हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यथास्थान १६ वें, ६४ वें और ६५ वें समय से भी उदाहरण चुने है। कुछ उद्धरण उन्होंने १८ वें समय से मी उदाहरण चुने है। कुछ उद्धरण उन्होंने १८ वें समय से मी लिए है, जो उनके शब्दों में, सुप्रसिद्ध 'महोबा खंड' है। बीम्स ने मुख्यतः सर्वनामों, परसगों और कियापदों पर विचार किया है। जहाँ तक तद्भव शब्दों के ध्वनि परिवर्तन का सम्बन्ध है, उन्होंने १६-१६ शब्द चुनकर क्रमशः उनमें से प्रत्येक के स्वर और व्यंजन संबंधी विविध रूपान्तरों

रै. स्टडीज़ इन दि ग्रेमर श्रॉव चंद बरदायी, जे० ए० एस० बी०, जिल्द ४२, भाग १, पृष्ठ१६५—१६१

की सूची दे दी है। इन रूपान्तरों के कारण पर विचार करते हुए बीम्स ने पहला कारण लिपि-शैलो की अव्यवस्था बतलाई है। जहाँ शब्द में मात्रा-संबंधी रूप-भेद दिखाई पड़ते हैं, उन्हें बीम्स ने छन्दोऽनुरोध का परिणाम बताया है। शेष रूपों के विपय में बीम्स की यह स्थापना है कि वे भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिचायक हैं। बीम्स के अनुसार इस रूप-विविधता का बहुत महत्त्व है क्योंकि इससे किसी शब्द के इतिहास की कमिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। इस तथ्य के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वीराज रासो उस समय का (लिखित अथवा संकलित) काव्य है जब बोलचाल में एक ही शब्द के अनेक रूप प्रचलित थे और कोई एक रूप प्रतिमान के रूप में स्थिर नहीं हो सका था; जैसे नगर शब्द के नगर, नयर और नेर ये तीन रूप एक साथ प्रचलित दिखाई पड़ते हैं। बीम्स के अनुसार रासो में शब्दों की रूप-विविधता का कारण तत्कालीन उचारण की अनिश्चितता है। फिर भी उन्होंने कुछ अन्य विद्वानों की तरह रासो की भाषा को सर्वथा अव्यवस्थित और वेठिकाने नहीं कहा। उनका निष्कर्ष यह है कि 'अनियमितताओं के बीच भी उसमें आद्योगन्त एक-रूपता मिलती है।'

- भू वीम्स ने जैसा कि स्वयं कहा है, यह निवंध रासो के व्याकरण की कुछ विशेषतात्रों को लेकर ही लिखा गया है; यह व्यवस्थित द्योर सांगोपांग व्याकरण नहीं है। ध्विनिविचार उसका सबसे कमजोर पहलू है। भाषाविज्ञान की उस आरंभिक अवस्था में यह संभव भी न था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निःसंदिग्ध कहा जा सकता है कि बीम्स द्वारा प्रस्तुत रासो के व्याकरण की रूपरेखा का ऐतिहासिक महत्त्व है। यह आकिस्मक बात नहीं है कि भारत में आधुनिक भाषात्रों के अध्ययन का प्रवर्तक विद्वान् हिंदी के तथाकथित आदि काव्य का प्रथम वैयाकरण भी है। बीम्स के व्याकरण की सीमाएँ उनके युग की सीमाएँ हैं लेकिन उनकी अनेक स्थापनाएँ युग की सीमाओं के पार भी महत्त्वपूर्ण हैं।
- दे, होर्नले दितीय भाषावैज्ञानिक हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार किया है। बीम्स की तरह उन्होंने रासो की भाषा पर कोई खतंत्र निबंध तो नहीं लिखा लेकिन 'गौडियन प्रैमर'' में उन्होंने हिंदी कारक रूपों की व्युत् ित पर विचार करते हुए स्थान स्थान पर चंद के उदाहरण दिए हैं। व्युत्पत्ति ग्रोर सजातीय बोलियों के तुलनात्मक समानान्तर रूपों की दृष्टि से होर्नले का प्रयत्न ग्रात्यंत महत्त्वपूर्ण

१॰ देखिए पृष्ठ १३६, १६४, १६६, २०६, २०६, २१०, २१६, २२७, २३१, २३४, २३७, २३८, २७६, २७८, २६४, २६८, २६६।

है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चंद की भाषा के लिए होर्नले ने बराबर 'पुरानी पश्चिमी हिंदी' संज्ञा का प्रयोग किया है।

पिछली शताब्दी के इन आरंभिक प्रयक्तों के बाद वर्षों तक रासो की भाषा पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसकी प्रामाणिकता को लेकर उठने वाले विवाद ने विद्वानों का ध्यान दूसरी स्रोर केन्द्रित कर दिया। जब वह विवाद कुछ कम हुस्रा तो कुछ श्रध्येतात्रों का ध्यान एक बार फिर उस ग्रंथ की श्रोर गया। रासो की भाषा का ऐसा ही विस्तृत विवरण डा॰ विपिन बिहारी त्रिवेदी की पुस्तक 'चंद वरदायी ऋौर उनका काव्य' (१६५२ ई०) के पाँचवें ऋध्याय में मिलता है। ' डा० त्रिवेदी का यह प्रयत्न हिंदी में प्रथम कहा जा सकता है। हिंदी में इतने विस्तार से रासो की भाषा का विवरण ऋमी तक नहीं दिया गया था। परंतु जैसा कि डा॰ त्रिवेदी ने स्वयं स्वीकार किया है, उन्होंने 'कतिपय विशेषताएँ' ही निरूपित की है। भाषा-संबंधी विवेचन वस्तुतः उनकी संपूर्ण 'थीसिस' का एक ऋंग है। डा० त्रिवेदी के भाषा-संबंधी कार्य की विशेषता यह है कि उन्होंने रासो में प्राप्त फ़ारसी ब्रौर ब्र्यरबी के शब्दों की लंबी सूची दी है। उन्होंने परिश्रम के साथ इन तद्भव शब्दों के मूल रूप भी खोज निकाले हैं स्त्रौर सुविधा के लिए उन्हें फ़ारसी लिपि में प्रस्तुत किया है। खेद यही है कि यह शब्द-सूची ऋकारादि-क्रम से नहीं दी गई है ऋौर न तो उन शब्दों का पूरा संदर्भ ही दिया गया है। इसी तरह डा॰ त्रिवेदी ने तद्भव शब्दों में होनेवाले ध्विन-परिवर्तनों पर भी बीम्स से कुछ विस्तृत विवरण देने का प्रयत्न किया है, परंतु उसमें भी कोई व्यवस्था या कम नहीं है। इन बातों के ऋतिरिक्त डा॰ त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत रासो के व्याकरण की संपूर्ण रूपरेखा बीम्स की ही है। सच पूछा जाय तो भाषावैज्ञानिक दृष्टि से डा॰ त्रिवेदी का यह विवेचन बीम्स के कार्य को आगो बढ़ाने की आरेर से उदासीन है।

द्र भाषा-संबंधी ये सभी श्रध्ययन पृथ्वीराज रासो की एक परंपरा की प्रतियों पर श्राधारित हैं जिसे सामान्यतः 'बृहत् रूपान्तर' कहा जाता है। इनकी सीमाश्रों का यह भी एक कारण है। परंतु इधर की खोजों से 'रासो' की श्रन्य परम्पराश्रों का भी पता चला है। 'रासो' की भाषा पर विचार करते समय इन परम्पराश्रों को ध्यान में रखना श्रावश्यक है। पाठ-परंपरा की उपेत्ता करके भाषा-संबंधी किसी सही निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं है। विद्वानों का श्रनुमान है कि इन पाठ-परंपराश्रों में विषय वस्तु के साथ ही भाषा में भी पर्याप्त श्रन्तर है। इसलिए तथ्य की छानबीन में प्रवेश करने से पूर्व संत्तेप में 'रासो' की विविध पाठ-परंपराश्रों का तुलनात्मक श्रध्ययन कर लेना प्रासंगिक होगा।

र. देखिये पृष्ठ २००-३५६

- ९. श्रमी तक पृथ्वीराज गसो की चार प्राप्त परंपरायें निश्चित की जा सकती हैं। इसमें से बृहत् रूपान्तर की लगभग ३३, मध्यम की ११, लघु की ५ श्रौर लघुतम की २ प्रतियाँ प्राप्त हैं। रायल एशियाटिक सोसायटी श्रौर नागरीप्रचारिणी समा के प्रकाशित संस्करणों का संबंध बृहत् रूपान्तर से है। सभा का संस्करण जिन दो मुख्य प्रतियों पर श्राधारित है उनमें से प्राचीनतम प्रति का लिपि-काल कुछ अस्पष्ट है। संपादकों के श्रनुसार वह सं०१६४० श्रथवा १६४२ है परंतु मेरे देखने में वह १७६७ प्रतीत होता हैं। उसकी एक फोटो कापी श्रन्यत्र दी जा रही है ताकि इस विषय के विशेषज्ञ उसका निर्णय स्वयं कर लें। संभवतः ये सभी प्रतियाँ उदयपुर की उस प्रति पर श्राधारित हैं जिसका लिपिकाल सं०१७६० वि० वतलाया जाता है श्रौर जो उदयपुर के महाराणा श्रमर सिंह द्वितीय (सं०१७५५–६७ वि०) के राज्य-काल में तैयार हुई थी। श्रन्य परंपराश्रों की प्रतियाँ श्रभीतक हस्तिलिखित रूप में ही सुरिचित हैं। यहाँ उदयपुर वाली हस्तिलिखत प्रति को श्राधार मानकर विभिन्न परंपराश्रों श्रथवा रूपान्तरों की तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत की जा रही है।
  - 9. इन संख्याओं के आन्त अथवा विवादास्पद पाठ का एक कारण तो यह है कि उन पर सामने वाले पन्ने की स्याही की छाप पड़ गई है जिससे चार संख्याओं में से तीसरी संख्या कुछ अस्पष्ट हो गई है किन्तु दूसरा कारण उन संख्याओं की लिपि-शैली मी है। सात की संख्या प्रायः शून्य की माँति गोलाकार लिखी गई है, अन्तर इतना ही है कि इसमें ऊपर की ओर बाई ओर थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है। प्रति में अन्यत्र लिखित संख्याओं की लिपि-शैली को देखने से पता चलता है कि यह संख्या सात की ही है। इसी प्रकार प्रति की लिपि-शैली के द्वारा तीसरी अस्पष्ट संख्या का मी पाठ-निर्णय हो जाता है और वह छह ही है। इस प्रकार मेरे विचार से इस प्रति का लिपि-काल १७६७ वि० होना चाहिए।

## १०. विविध रूपान्तरों के खंडों की तालिका'

### (१) चारों रूपान्तरों में पाए जाने वाले खंड<sup>3</sup>

| ₹.          | श्रादि पर्व          | ( १ )   | ξ.         | कैमासवध       | ( ५७ )              |
|-------------|----------------------|---------|------------|---------------|---------------------|
| ₹.          | दिल्लो किल्ली दान    | ( ) ) * | <b>9</b> . | षट रितु वर्णन | ( ६१ ) <sup>६</sup> |
| ₹.          | ऋनंगपाल दिल्ली दान   | ( १८ )ٌ | ۲.         | कनवज कथा      | ( ६२ )              |
| ٧.          | पंग यज्ञ विध्वंस     | *( 38 ) | 3.         | बड़ी लड़ाई    | ( ६⊏ )•             |
| <b>પ્</b> . | संजोगिता नेम स्राचरण | ( 40 )4 | १०.        | वानबेध        | ( \$ 8 )            |

- १. (क) यहाँ खंडों की संख्या प्रायः महाराणा अमर सिंह की १७६० वाली प्रति के अनुसार है। केवल समरसी दिल्ली सहाय खड को, जो इस प्रति में बड़ी लड़ई के अंतर्भृत है, प्राचीन प्रतियों के अनुसार अलग दिखाया गया है जिससे संपूर्ण खंड संख्या ६६ के स्थान पर ७० हो जाती है। कम में भी आखेटक चख श्राप खंड को प्राचीन प्रतियों का अनुसरण करते हुए धीर पुंडीर खंड के पीछे रखा गया है।
  - (ख) बड़े रूपान्तरों के जो खंड छोटे रूपान्तरों में आए हैं वे ज्यों के त्यों नहीं हैं किन्तु उत्तरीत्तर सिक्षिप्त होते गए हैं, यहाँ तक कि वर्ड खंड तो छोटे खंडों (रूपान्तरों) में दो चार अथवा एकाभ पद्यों के रूप में ही आए जाते हैं। साथ ही बड़े रूपान्तरों के अनेक खंड छोटे रूपान्तरों में दूसरे खंडों के अन्तर्भुत्त हो गए हैं। कुछ अवस्थाओं में वृहत् रूपान्तर के खंड छोटे रूपान्तरों में कई खंडों में विभक्त हो गए हैं वृहत् रूपान्तर के उक्त १० खंडों के स्थान पर मध्यम रूपान्तर में २० भीर लघु रूपान्तर में १४ खंड हैं।
- २ लघुतम रूपान्तर खंडों में विभक्त नहीं हैं। ऋतः उसमें खंड नहीं हैं पर वृहत् रूपान्तर के इन खंडो के प्रसंग उसमें किसी न किसी रूप में श्राण हैं।
- ३ लघु रूपान्तर में यह दो खंडों में विभक्त है। प्रथम में मंगलाचरण (भीर दशावतार प्रसंग) है तथा दूसरे में वंशावली। दूसरे खंड में वृहत् रूपान्तर के दिल्ली किल्ली (३), अनंगपाल दिल्लीदान (१०) तथा धनकथा (२४) खंडों के प्रसंग भी आ गए हैं।
- ४. लघु रूपान्तर में ये प्रसंग बहुत संदोप में वंशावली वाले दितीय खंड में आए हैं। लघुतम रूपान्तर में इसका कथन और भी अधिक संक्षिप्त है।
- प्र लघुरूपान्तर में ये दोनों प्रसंग एक ही खंड में आ गए हैं। मध्यम रूपान्तर में ये बालुका राइ वध खंड में अन्तर्भुक्त हो गए हैं।
- ६. वृहत् और लघुतम रूपान्तरों में यह प्रसंग कनवज-कथा के पूर्व आया है पर लघु और मध्यम रूपान्तरों में धीर पुंडीर प्रसंग के पश्चात् । मध्यम रूपान्तर में वह खतत्र खंड है पर लघु रूपान्तर में धीर पुंडीर प्रसंगवाले खंड का अंग है ।
- ७ मध्यम रूपान्तर में ये प्रसंग क्रमशः श्राठ श्रीर चार खंडों में विभक्त हैं, श्रीर लघु रूपान्तर में क्रमशः है श्रीर पाँच खंडों में।
- क मध्यम रूपान्तर की कई प्रतियों में यह प्रसंग नहीं पाया जाता।

#### (२) केवल वृहत् मध्यम श्रीर लघु रूपान्तरों में पाए जानेवाले खंड ( 28) ११. दशम या दसावतार वर्णन (२) १४. धनकथा १२. भोरा राइ जुद्ध, सामंतविजै ( १२ )<sup>२</sup> १५. संयोगिता विनय मंगल (88) ( ६४ )₹ (३) केवल वृहत् श्रीर मध्यम रूपान्तरों में पाए जाने वाले खंड (७) २७. पीपा पातिसाह प्रहरण ( ३१ ) १७. नाहर राइ ( ३६ ) ( ८ ) २८. हंसावती १८. मेवाती मगल $(\epsilon)^{\epsilon}$ २६. वरुण कथा ( ३८ ) १६. हसेन कथा ( पातिसाह प्रथम जुद्ध ) (१४) ५ ३०. सोमेस वध ( 38 ) २०. इंछनी विवाह (१५) ३१. भीमंग वध (88) २१. मूगल जुद्ध (१७) ३२. संजोगिता पूर्वजन्म ( ४६ ) २२. भूमि स्वप्न (85) २३. माधो भाट (१६) ३३. बालुकाराइ वध (२१) ३४. सामंत पंग जुद्ध ( ५५ ) २४, प्रिथा विवाह (२५) ३५, समरसी पंग जुद्ध ( ५६ ) २५. ससिव्रता २६. कर्गाटी पात्र कथा ( 녹드 ) (३०) ३६. दुर्गा केदार कथा

#### ३७-- सुक विलास या सुक चरित्र (६३)

पातिसाह ग्रहण

१ लघु रूपान्तर में यह प्रसंग प्रथम खंड में श्राया है।

( निड्दर राइ आगमन )

- २. लघु रूपान्तर में यह प्रसंग भोराराइ जुद्ध खंड के पीछे नहीं किन्तु पहले श्राया है।
- इ. मध्यम रूपान्तर में यह खड दो खंडों में विभक्त है—एक में धीर द्वारा पातिसाह महण की कथा है और दूसरे में धीर वथ की। लघु रूपान्तर में धीरवथ की कथा नहीं है। उसमें पृथ्वीराज दिल्ली आगमन धीरपातिसाह महण तथा घटरितवर्णन तीनों प्रसंग तीन की जगह एक ही खंड में आ गये हैं।
- ४. मध्यम रूपान्तर की कुछ प्रतियों में यह खंड नहीं है। एक प्रति में ऋत में ऋलग से दिया हुआ है।
- ५. इस खंड का दूहा लघु रूपान्तर में भीम पराजय ( भोरा राइ जुद्ध सामंत विजै ) खंड में पाया जाता है।
- ६. मध्यम रूपान्तर में यह प्रसंग धनकथा ( खट्टू बन श्राखेटक रमण ) खंड का पूर्व-भाग है।
- मध्यम रूपांतर में यह प्रसंग दिल्ली राज्याभिषेक ( अनंगपाल दिल्ली दान ) खंड का उत्तरभाग है।
- क मध्यम रूपांतर में यह प्रसंग पंग यह विध्वंस श्रीर संयोगिता नेम श्राचरण खंडों का पूर्व भाग है अर्थात् वृहत् रूपांतर के इन तीन खंडों का मध्यम रूपांतर में एक ही खंड है।
- ६ मध्यम रूपांतर में यह प्रसंग राजस्-जन्न-विध्वस पृथ्वीराज दिल्ली श्रागमन' खंड का उत्तर भाग है।

### (४) केवल वृहत् रूपान्तर में पाए जाने वाले खंड

| * | ₹5.   | लोहाना स्राजानुबाहु   | (   | 8 ) <sup>8</sup>   | પ્રપ્ર.     | पहाडराइ पातिसाह ग्रह्ण   | ( ३७ )  |
|---|-------|-----------------------|-----|--------------------|-------------|--------------------------|---------|
|   | ₹٤.   | कन्ह ग्रांख पट्टी     | ( ' | પ્ર ) <sup>૧</sup> |             | पज्जुन कछवाहा छोंगा      | (80)    |
|   | ٧o.   | श्राखेटक वीर वरदान    | (   | ξ)                 |             | पज्जून विजय              | (88)    |
|   | ४१.   | खट्दू ऋाखेट           |     |                    |             | चंद द्वारका गमन          | (88)    |
|   |       | सुरतान चूक करण        | ( ? | •)                 |             | कैमास पातिसाह ग्रह्ण     | ( 88 )  |
|   | ४२.   | चित्ररेखा पूर्व जन्म  | ( : | ११)                | ξο,         | सुक वर्णन                | (80)    |
|   | ४३.   | पुंडीर दाहिमी विवाह   | ( 8 | ६)                 | ६१.         | हांसी प्रथम युद्ध        | ( 48 )  |
| * | 88.   | पद्मावती विवाह        |     |                    | ६२          | हांसी द्वितीय युद्ध      | ( 42 )  |
|   |       | पतिसाह ग्रहण          | ( २ | (o)                | ६३.         | पज्जून महुचा जुद्ध       | (५३)    |
| * | ४५.   | होली कथा              | ( ₹ | १२ )१              | ६४.         | पज्जून कछवाहा            | .'      |
| * | ४६.   | दीपमाला कथा           | ( १ | ₹ )*               |             | पतिसाह ग्रहण             | ( 48)   |
|   |       | देवगिरि जुद्ध         | ( २ | ६)                 | ६५.         | दिल्ली वर्णन             | ( 48 )  |
|   | ٧८.   | रेवातट जुद्ध          | ( २ | ( છ                | ६६.         | जंगम सोफी कथा            | ( ६० )  |
|   | 38    | श्रनंगपाल जुद्ध       | ( २ | (=)                | ६७.         | राजा स्त्राखेटक चख श्राप | ( ६५ )° |
|   | ૫0.   | घघ्घर की लड़ाई        | ( २ | * (3               | <b>ξ</b> ς. | प्रथिराज-विवाह           | ( ६६ )  |
|   | પ્રશ. | करहेड़ा जुद्ध         | (₹  | १२)                | ξЕ.         | समरसी दिल्ली सहाय        | (६७)*   |
|   | ५२.   | इन्द्रावती विवाह      | (₹  | ₹₹)                | ٥0 <u>.</u> | रैनसी जुद्ध              | ( ७० )  |
|   | પ્રર. | जैतराइ पातिसाह ग्रहरा | ( ३ | 8)                 |             |                          |         |
|   | પ્ર૪. | कांगुरा विजै          | ( ३ | પ્ર)               |             |                          |         |

१ ये पांच खंड वृहत् रूपांतर की प्राचीन-तम प्रतियों में नहीं पाये जाते।

२ ये दो खंड मध्यम रूपांतर की सबसे पिछली प्रति में पाये जाते हैं।

३. महाराया श्रमरसिंह की १७६० वाली प्रति में यह खंड धीरपुंडीर खंड के पहले हैं पर प्राचीन प्रतियों में पीछे।

४. महाराणा अमर सिंह की प्रति में यह प्रसंग बड़ी लड़ाई खंड में अन्तर्भ क्त हो गया है।

# ११. पृथ्वीराज रासो के रूपान्तरों के खंडों की तुलनात्मक तालिका

| बृहत रूपान्तर 1            |         | मध्य        | म रूपान्तर 🕸        | ;       | त्रघु रूपान्तर           | लघुतम<br>रूपान्तर                 |
|----------------------------|---------|-------------|---------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| बी रूपक<br>सं० खंड का नाम  | खंड सं० | रूपक<br>सं० | खंड का नाम          | खंड सं० | खंड का नाम               | यह प्रसंग<br>है + या<br>नहीं है × |
| १ ३६७ ऋगदि पर्व            | १       | १२५         | . श्रादि प्रबंध     | १       | मंगलाचरण                 | +                                 |
|                            |         |             | मंगलाचरण            |         | दशाबतार                  | ×                                 |
|                            |         |             | वंशावली             | ?       | वंशोत्पत्ति              | +                                 |
|                            |         |             | द्वंदा दाण्व कथा    |         | (ढुंडा दाग्एव कथा        | ) +                               |
|                            |         |             | वंशावली             |         | (वंशावली)                | +                                 |
|                            |         |             | राजा जन्म कथा       |         | (राजा जन्म कथा           | ) +                               |
|                            |         |             |                     |         | द्रव्य लाभ               | +                                 |
|                            |         |             |                     |         | <b>ढिल्लीराज्याभिषेक</b> | +                                 |
| २ २२२ दशम                  | ₹       | <b>१</b> १३ | दशावतार वर्णन       | [१]     | +                        | ×                                 |
| ३ ३७ दिल्ली किल्ली         | 3       | २३          | राजा स्वप्न, दिल्ली | [२]     | उल्लेख मात्र             | उल्लेख                            |
|                            |         |             | किल्ली              |         |                          | मात्र                             |
| *४ [१८] लोहाना श्राजान बा  | ₹       |             | ×                   | -       | ×                        | ×                                 |
| ५ ६० कन्ह ग्रक्ख पट्ट बंधन | 7       |             | ×                   | -       | ×                        | ×                                 |
| ६ ११० च्राखेटक वीर वरदान   |         |             | ×                   | •       | ×                        | ×                                 |

<sup>†</sup> वृहत् रूपान्तर के खंडों संख्या भी महाराखा अमरसिंह भी १७६० वाली प्रति के अनुसार है पर समरसी दिल्ली सहाय खंड को प्राचीन प्रति का अनुसरख करते हुए स्वतंत्र रखा गया है जिससे संख्या में एक भी वृद्धि होती है। प्राचीन प्रतियों के अनुसार थीर पुंडीर खंड भी अधिटक चख आप के पूर्व रखा गया है। रूपकों भी संख्या ना॰ प्र० समा की १७६७ वाली प्रति के अनुसार दी गई है।

- अप्यम रूपान्तर के खंडों की संख्या और क्रम तथा रूपकों की संख्या अवोहर की १७२३ वाली प्रति के अनुसार दी गई है।
  - \* तारकांकित (\*) खंड वृहत् रूपान्तर की प्राचीन प्रतियों में नहीं है । सं० १७६० वाली प्रति में पहले पहल मिलते हैं । इनकी रुपक-संख्या कोष्ठकों में इसी मित के ऋतुसार दी गई है ।
- १. मध्यम रूपान्तर की सं० १७६२ की प्रति में यह एडंड दो खंडों में विभक्त है।
- र. मध्यम रूपान्तर की सं० १७६२ की प्रति में ये दोनों खंड भी दिए हुए हैं।

| . वृह               | त् रूपान्तर                                                 | म                                    | ध्यम रूपान्तर                                             | लघु रू             | लघु रूपान्तर     |                                   |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| बी रूपक<br>क्षे सं० | खंड का नाम                                                  | ्वी<br>ल्वां स्ट्रपक<br>ट्याः<br>सं० | <br>  खंड का नाम                                          | ता.<br>वा.<br>सं   | का नाम           | यह प्रसंग<br>है + या<br>नहीं है × |  |
| ७ १२०               | नाहरराय कथा                                                 | ६ ४⊏                                 | नाहरराज पराजय<br>पृथ्वीराज विजय<br>पृथ्वीराज विवाह        |                    | ×                | ×                                 |  |
|                     | मेवाती मूगल कथा                                             | ૭ १૫                                 |                                                           | <u>.</u>           | ×                | ×                                 |  |
|                     | हुसेन खाँ<br>चित्ररेखा पात्र<br>पातसाह ग्रहस्प <sup>र</sup> | ४ <b>८५</b><br>                      | गोरी पातिसाह पृथ्वी<br>प्रथम जुद्ध वर्नन रे               |                    | ×                | ×                                 |  |
|                     | खहूवन स्त्राखेट<br>सुरतान चूककरण                            |                                      | ×                                                         | •                  | ×                | ×                                 |  |
| ११ १८               | चित्ररेखा वर्णन                                             |                                      | ×                                                         | -                  | ×                | ×                                 |  |
|                     |                                                             | <b>የየ የ</b> ሂ드                       | भोरा राइ भीमंगदे<br>पराजय मंत्रि कैमास<br>विजै            | ५ कैमास व<br>भीम प |                  | ×                                 |  |
| <b>१३</b> ६६        | सलख जुद्ध<br>पातिसाह ग्रहसा                                 | <b>१</b> २ ૪ <u>૫</u>                | पामार सलख हस्तेन<br>पातिसाह ग्रहण                         | पांवार<br>गोरी स   |                  | × .                               |  |
| <b>१४</b> ११७       | इंछिनी विषाह वर्णन                                          | १३ ५७                                | हंछिनी विवाह, सुक<br>सुकी वाक्य, दूतता<br>संजोगिता पातिवत | ;: )               | निमह<br><b>⊀</b> | ×                                 |  |
| १५ २०               | मूगल जुद्ध                                                  | १५ १                                 | श्राखेटके सोलकी<br>सारंगदे इस्तेन<br>मूगल प्रहरा          |                    | ×                | ×                                 |  |

३. मध्यम रुपान्तर की कई प्रतियों में यह खंड नहीं पाया जाता। ज्ञान भंडार की प्रति में वह अपत में अलग से दिया गया है।

| वृहत् रूपान्तर                                                                    | मध्यम रू                   | गन्तर                                                            | लघु रूपा   | न्तर लघुतम<br>रूपान्तर                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ब्री. रूपक<br>क्षे. सं० खंड का नाम                                                | बी. रूपक संव<br>की सं० संव | डका नाम विश्व<br>सु                                              |            | यह प्रसंग<br>हिं <del> </del> या<br>नहीं है × |
| १६ १६ पुंडीर दाहिमी विवा                                                          | ₹ -                        |                                                                  | - ×        | ×                                             |
| १७ ४७ भूमि स्व <b>प्न</b> '                                                       |                            |                                                                  |            |                                               |
| १८ ४८ ऋनंगपाल दिल्ली<br>दान <sup>र</sup>                                          | ६ ६४ दिल्ल                 | ो राज्याभिषेक [                                                  |            | राज्याः <del> </del><br>भषेक                  |
| १६ १३१ माधो भाट राजा                                                              | ६ ६४ जुद्ध                 | विजय पतिसाह                                                      | >          | × ×                                           |
| विजय पातिसाह <b>प्रह</b> ्                                                        | ण <sup>१</sup> परा         | जय चामुंड राइ                                                    |            |                                               |
|                                                                                   | हस्ते                      | न पातिसाह ग्रहरा                                                 | •          |                                               |
| * २० [४५] पद्मावती विवाह<br>पातिसाह ग्रहरा                                        | •                          | ×                                                                | - ×        | ×                                             |
| २१ ६६ प्रिथा विवाह                                                                | २३ २७ सम                   | रसी प्रिथाकुंवारी                                                | >          | × ×                                           |
|                                                                                   | विवा                       | ह                                                                | •          |                                               |
| * २२    २२   होली कथा                                                             |                            | ×                                                                | - >        | × ×                                           |
| * २३ ३५ दीपमालिका पर्व                                                            |                            | ×                                                                | - >        | ×                                             |
| २४ ३१४ खट्टूबन मध्ये ऋार<br>टक रमण, धन संद्र<br>. हण, पातिसाह प्रहण<br>[ धन कथा ] | <sup>-</sup> कथा<br>[, विज | ्मि सुपन, सगुन<br>] पृथ्वीराज युद्ध<br>य धनागम,<br>ातिसाह प्रहरण | [२] द्रव्य | लाभ ४                                         |
| २५ ५३६ ससिवता कथा                                                                 |                            | ावता विवाह<br>तुद्ध विजय                                         | >          | ×                                             |
| २६ ६३ देवगिरि जुद्ध                                                               |                            | ×                                                                | - >        | < ×                                           |
| २७ ८८ रेवातट पातिसाह                                                              |                            | ×                                                                | - >        | < ×                                           |
| <b>ग्रह</b> ग्                                                                    |                            | ×                                                                | >          | × ×                                           |

१, मध्यम रूपान्तर में वृहत् रूपान्तर के १७ वें और २४ वें खंडों की कथा एक ही खंड में आई है। २, मध्यम रूपान्तर में वृहत् रूपान्तर के १०० वें और १६ वें खंडों की कथा एक ही खंड में आई है।

| बृहत् रूपान्तर                                                     | मध                | यम रूपान्तर                                                |            | लघु रूपान्तर | लघुतम<br>रूपान्तर                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| की रूपक<br>सं० खंड का नाम                                          | बी रूपक<br>कु सं० | खंड का नाम                                                 | लंड संट    | खंड का नाम   | यह प्रसंग<br>है + या<br>नहीं है × |
| २८ ६८ ग्रानंगपाल दिल्ली<br>ग्रागमन, पृथ्वीराज<br>जंग जुरन, बद्री स |                   | *                                                          | • .        | ×            | ×                                 |
| २६ ४५ घष्घर नदी की लड़ा<br>कन्ह पातिसाह ग्रह                       | ई                 | ×                                                          |            | ×            | ×                                 |
| ३० २३ कर्णाटी पात्र वर्णन                                          |                   | राठौर निड्दर<br>दिल्लीऋागमन,<br>कर्णाटीपात्र कथा           |            | ×            | ×                                 |
| ३१ ७१ पीपा पङ्ग्हिर पाति<br>साह ग्रहरण                             | - १६ १८           | वर्णनपरिहार<br>पीप्जुद्धविजय पीपा                          | •          | ×            | ×                                 |
| ३२ ७० करहड़ा जुद्ध रावर<br>समरसी विजय                              | • •               | इस्तेन गोरी प्रहण्<br>×                                    | •          | ×            | ×                                 |
| ३३६० इन्द्रावती विवाह<br>सामंत विजय                                | <b>-</b> ; -      | ×                                                          | -          | ×            | ×                                 |
| ३४३७ जैतराइ पातिसाह<br>ग्रहण                                       | • •               | ×                                                          | •          | ×            | . ×                               |
| ३५ ३१ कांगुरा विजय                                                 | <u>.</u> :        | ×                                                          | •          | $\times$     | *                                 |
| _                                                                  | २४ २७             | रण्थंभौर हंसावती<br>विवाह                                  | -          | ×            | ×                                 |
| ३७ ७१ पहाडराइ<br>पातिसाहग्रहण                                      | • •               | ×                                                          | -          | ×            | ×                                 |
| ३८ ३५ वरुण कथा                                                     | १४ ३३             | सोमेस राजा जमुना<br>गते वरुण दूत सामंत<br>उभयो युद्ध वर्णन | -          | ×            | <b>X</b>                          |
| ३६ ८५ भोरा भीम विजय<br>स्रोम वथ                                    | २० ४=             | भोरा राइ विजय<br>युद्ध वर्णन                               | , <b>-</b> | ×            | *                                 |

| वृ        | इत् रूपान्तर                                      | मध                  | यम रूपान्तर                                                                                                           | 6       | लघुतम<br>रूपान्तर                                             |                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| क्षे रूपक | खंड का नाम                                        | बी: रूपक<br>थु: सं॰ | खंड का नाम                                                                                                            | खंड सं० | खंड का नाम                                                    | यह प्रसंग<br>है + या<br>नहीं है × |
| Y0 88     | पञ्जून कछनाहा<br>छोंगा                            | <b>-</b> -          | ×                                                                                                                     | -       | ×                                                             | ×                                 |
| ४१ २८     | पज्जून विजय पाति-<br>साह पराजय                    | ·                   | ×                                                                                                                     | •       | ×                                                             | ×                                 |
| ¥? ¥=     | चंद द्वारका गमन<br>देव मिलन, परस्पर<br>वाद जुरन   | • •                 | <b>×</b>                                                                                                              | •       | ×                                                             | ×                                 |
| 30 FY     | खट्डू वन मध्ये<br>कैंसास पातिसा <b>ह</b><br>प्रहन | • • ;:              | ×                                                                                                                     | •       | ×                                                             | <b>,×</b> .                       |
| ४४ १४१    | भोरा राइ भीमंग<br>वध                              |                     | भोराराइ भीमंगदे<br>वधन                                                                                                | •       | ×                                                             | ×                                 |
| ४५ १४१    | संजोगिता पूर्वजन्म<br>कथा                         |                     | -                                                                                                                     | -       | ×                                                             | <b>. x</b> .                      |
| YĘ SĮ     | संजोगिता को विनय<br>मंगल                          | <b>१० খ</b> ন †     | विजयपाल दिग्विजय<br>करण, संजोगिता<br>उत्पत्ति मदन वृद्ध<br>बंभनी यहे सकल कल<br>पठनार्थ दुज-दुजी<br>गंधर्वगंधर्वीसंवाद | 1       | योगिता उत्पत्ति<br>द्वेज द्विजी संवाद<br>ांधर्वे गंधर्वी संवा | ×<br>द                            |
| 80 0E     | सुकवर्णन                                          |                     | ×                                                                                                                     | -       | ×                                                             | ×                                 |
| ४८ ११     | k बालुकाराय वघ <sup>t</sup>                       | २५ ७२               | बालुकाराय वधन                                                                                                         | •       | ×                                                             | ×                                 |
| VE 80     | पंग यज्ञ विध्वंस'                                 | " -                 | [ यज्ञ विष्वंस ]                                                                                                      | ्र<br>इ | पज्ञ विध्वंस                                                  | +                                 |

र. बृहत् रूपान्तर के ४८, ४६ और ५० नंबर के तीन खंडों की कथा मध्यम रूपान्तर में एक ही खंड में श्रायी है। लखु रूपान्तर में ४८ वें खड़ की कथा नहीं है, बाकी दानां खंडों की कथा एक हो खंड में है।

|           | वृह         | हत् रूपान्तर                                                      |          | म           | ध्यम | रूपान्तर                                                                         |         | लघु रूपान्तर                        | लघुतम<br>रूपान्तर                  |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| खंड सं०   | रूपक<br>सं० | खंड का नाम                                                        | खंड सं०  | रूपक<br>सं० |      | खंड का नाम                                                                       | खंड सं० | खंड का नाम                          | यह प्रसंग<br>हैं + या<br>नहीं है × |
| ५०        | પુપુ        | संजोगिता नेम                                                      | ,,       | -           |      | गिता दूती                                                                        |         | पृथ्वीराज वरणार्थं<br>संजोगिता नियम | +                                  |
| પ્રશ      | 32          | त्र्याचरण् <sup>र</sup><br>हांसी पुर प्रथम युद्ध<br>पातिसाह पराजय | -        | •           | परर  | पर वाता<br>×                                                                     | -       | सजागता ।नपम<br>X                    | ×                                  |
| પ્રર      | ११३         |                                                                   | -        | -           |      | ×                                                                                | -       | ×                                   | ×                                  |
| પ્રર      | २६          | पज्जून महुन्ना जुद्ध<br>पातिसाह पराजय                             | •        | -           |      | ×                                                                                | -       | ×                                   | ×                                  |
| પ્        | ₹४          | पज्जून कछ्याहा<br>पातिसाह ग्रह्या                                 | -        | -           |      | ×                                                                                | •       | ×                                   | ×                                  |
| પ્રપ્     | १२५         |                                                                   | १७       | ६२          | पंग  | सामंत जुद                                                                        | -       | ×                                   | ×                                  |
| પુદ્      | ६०          | जैचंद समरसी<br>जुद्ध                                              | १८       | ४७          | जैचं | द समर जुद्ध                                                                      | -       | ×                                   | ×                                  |
| પ્રહ      | १८०         | चामंड वेड़ी भरण<br>कन्नाटी दासी खून                               | २६       | 5           | હ    | चमुंड बेड़ी                                                                      | -       | ×                                   | ×                                  |
|           |             | कैमास वध                                                          |          |             |      | मंत्रि कैमास वध                                                                  | e       | कैमास वध                            | +                                  |
| <b>પ્</b> | १६८         | दुर्गा केदार                                                      | २७       | , <u>4</u>  | ાર   | राजा पानी पंथ<br>मृगया, चंद<br>केदार संवाद,<br>पाद्दार इस्तेन<br>पातिसाह प्रद्रण |         | ×                                   | ×                                  |
| પ્રદ      | ₹७          | दिल्ली वर्णन                                                      | -        |             |      | ×                                                                                | -       | ×                                   | ×.                                 |
| ६०        | પ્રહ        |                                                                   | <u>-</u> |             |      | *                                                                                |         | - ×                                 | <b>X</b> :                         |
| ६१        | ዟሄ          | षट रितु वर्णन'                                                    |          |             |      | रिर् शृङ्गारवर्णन                                                                |         | ३] षट रितु वर्णन <sup>१</sup>       | +                                  |

१. ना. प्र. स. के मुद्रित संस्करण में ६१ वां खड़ ६२ वें खंड के आरम्भ में आया है।

२. मध्यम और लघु रूपान्तरों में पटरितु असंग धीर पुन्डीर कथा के पश्चात आता है।

|                 | वृहत् रूपान्तर |             |                                         |       | मध         | यम रूपान्तर              | ō       | नघु रूपान्तर       | लघुतम<br>रूपान्तर                  |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|-------|------------|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|
|                 | खंड सं0        | रूपक<br>सं० | खंड का नाम                              | 1 '   | रपक<br>सं∘ | खंड का नाम               | खंड सं० | खंड का नाम         | यह प्रसंग<br>हैं + या<br>नहीं है × |
| a de contribuit | ६२             | ११८४        | कनवज्ज कथा ै                            |       | [08]<br>== | कनवज वर्णन               | 5       | जयचंद द्वार        | +                                  |
| ·               |                |             |                                         |       |            | जैचंद द्वार संप्राप्त    |         | संप्राप्त          |                                    |
|                 |                |             |                                         | ३६    | १४२        | चंद जैचंद संवाद          | 3       | जयचंद संवाद        | _+                                 |
|                 |                |             |                                         |       |            | चंद ग्राखाङो             |         |                    |                                    |
|                 |                |             |                                         |       |            | पृथ्वीराज प्रगटन         |         | संजोगिता विवाह     | +                                  |
|                 |                |             |                                         | ફુંગ  | 83         | प्रथम लंगरी राय          | ,,      |                    |                                    |
|                 |                |             |                                         |       |            | जुद्ध वर्णन              |         |                    |                                    |
|                 |                |             |                                         |       |            | संजोगिता विवाह           |         |                    |                                    |
|                 |                |             |                                         | ३१    | 23         | श्रप्टमी शुक्ल           | १०      | ं ऋष्टमी प्रथम     | +                                  |
|                 |                |             |                                         |       |            | प्रथम दिवस जुद्ध         |         | दिवस जुद्ध         |                                    |
|                 |                |             |                                         | ३२    | ७१         | नवमी शनिवार              | ११      | र नामी द्वितीय     | +                                  |
|                 |                |             |                                         |       |            | द्वितीय दिवस जुद्ध       |         | दिवस जुद्ध         |                                    |
|                 |                |             |                                         | ३३    |            | पृथ्वीराज सोरों प्राप्त  | ,       | ,                  |                                    |
|                 |                |             |                                         | ३४    | 38         | दशमी रविवार              | १       | २ दशमी तृतीय       | +                                  |
|                 |                |             |                                         |       |            | तृतीय दिवस जुद्ध         |         | दिवस जुद्ध         |                                    |
|                 |                |             |                                         | ३५    | ६८         | राजसू जग्य विध्वंस       | १       | ३ दिल्ली त्र्यागमन | <b>i</b> +                         |
|                 |                |             |                                         |       |            | दिल्लीपुर स्त्रागमन      |         |                    |                                    |
|                 | <b>C</b> >     | 0 - 0       |                                         |       |            | संजोगिता पाणिग्रहरा      | Ţ       |                    |                                    |
|                 |                |             | सुक विलास<br>( सुकचरित्र ) <sup>४</sup> | ,,    | •          | राज शुक चरित्र           |         | - ×                | ×                                  |
|                 | ६४             | 305         | भीर पुंडीर पाति <b>स</b>                | ाह ३६ |            | <b>धीर पुंडीर</b> हस्तेन |         | ,, धीरेणसाहाबद     | री <b>न</b> +                      |
|                 |                |             | प्रहरा                                  |       |            | पातिसाह ग्रह्ण           |         | निग्रह             |                                    |
|                 | <b>[</b>       | ~           | धीर वधन'                                | ३७    | 1          | धीर पुंडीर वघ            |         | - ×                | ×                                  |

**२. वृह**त् रूपान्तर का कनवज्ज कथा खंड मध्यम रूपान्तर में शाठ खडों तथा लघु रूपान्तर में ६ खंडों में विभक्त है।

४. वृहत् रूपान्तर का सुक विलास खंड मध्यम रूपान्तर के दिल्ली श्रागमन खंड में इन्तर्भु क्त हो जाता है।

वृहत् रूपान्तर का ६४ वाँ खंड मध्यम रूपान्तर की श्रिथकांश प्रतियों में दो खंडों में विभक्त है।

| <b>वृह</b> त् रूपान्तर        | मध्यम रूपान्तर   |                                                                                    | लघु रूपान्तर |          | लघुतम<br>रूपान्तर       |                                   |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| वी रूपक<br>सं० खंड का नाम     | ्री ह्रपक<br>सं॰ | खंड का नाम                                                                         | खंड सं०      | खंड व    | ज नाम                   | यह प्रसंग<br>है + या<br>नहीं है × |
| [६१] षट रितु वर्णन            | [३८]             | षट रिति शृङ्गार व                                                                  | र्णन         | ,, षट    | रितु वर्णन <sup>६</sup> | +                                 |
| ( ऊपर देखिए )                 |                  |                                                                                    |              |          |                         |                                   |
| ६५ ११६ राजा आ्रांकटक          | •                | ×                                                                                  |              | -        | ×                       | ×                                 |
| चल श्राप                      |                  |                                                                                    |              |          |                         |                                   |
| द <b>६</b> [३] प्रथिराज विवाह | •                | ×                                                                                  |              | •        | ×                       | ×                                 |
| ६७ ४६ समरसी दिल्ली सहाय       |                  | ×                                                                                  |              |          | ×                       | ×                                 |
| ६८ ८६२ बड़ी लड़ाई             | 031 3            | राजांस्वप्त कथा                                                                    | १४ =         | वामुंड व | वंध मोचन                | 7-                                |
| राजा ग्रहण्                   | ;                | रावल समरसी श्रागम                                                                  | न            | सर्व सा  | मंत मंत्र               | ÷je                               |
| चंद दिल्ली ऋागमन              | :                | चामुंड राइ बंध मोचन                                                                | ī            |          |                         |                                   |
|                               |                  | सूर सामंत मंत्र वर्णन                                                              |              |          |                         |                                   |
|                               | ४० १७३           | जालंधर देवी स्थाने                                                                 | १५           | चंद वि   | रोध                     | ×                                 |
|                               |                  | हाहुलिराइ हम्मीरेण<br>व्याजेन चंद निरोधन<br>युद्धार्थ सेना समागम                   |              |          |                         |                                   |
|                               |                  | गृद्ध न्यूह रचना<br>जालंधर देवी स्थाने<br>महेश वीरमद्र यत्त्<br>वेताल योगिनी संवाद |              |          |                         | ÷<br>•                            |

६. लबु रूपान्तर में दिल्ली त्रागमन, धीर पुन्डीर पातिसाह ग्रहण तथा पट रितु वर्णन प्रसंग एक ही खंड में आए हैं।

<sup>9.</sup> संo १७६० की और पिछली कई प्रतियों में श्राखेटक चख श्राप खंड धीर पुन्डीर खंड के पहले श्राया है।

द. सं४ १७६० श्रीर पीछे की प्रतियां में बड़ी तड़ाई खंड के श्रांतर्गत।

६ वृहत् रूपम्तर का बड़ी लड़ाई खंड मध्यम रूपान्यर की अधिकांश प्रतियों में ४ खंडों में, तथा लयु रूपान्तर में पाँव खरडों में विभक्त है।

| वृहत् रूपान्तर                     |                                                   |                            | मध्यम रूपान्तर      |                     | लघु रूपान्तर                   | लघुतम<br>रूपान्तर                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                    | वी रूपक<br>टी सं०                                 | का नाम                     | बीं रूपक<br>भुः सं० | खंड का नाम          | ब्रि.<br>श्रे<br>स्टु<br>क्रि. | यह प्रसंग<br>है + या<br>नहीं है × |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            | ४१ ४७               | जुद्ध वर्णन समली    | १७ युद्ध वर्णन                 | +                                 |  |  |  |  |  |
|                                    | गिधनी संजोगिताग्रे<br>सूर सामंत पराक्रम           |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            |                     | कथन-वीर विभाइ       |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            |                     | श्रागमन             |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            | ४२ ६६               | जुद्ध वर्णन वीर विभ | ाइ १८ राजा प्रहरा              | +                                 |  |  |  |  |  |
|                                    | संजोगिताय सूर सामंत चंद इन्द्र-                   |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
| पराक्रम वर्णन, संजोगिता प्रस्थागमन |                                                   |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | सूर्यमंडल त्रागत, पृथ्वी-                         |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | राज ग्रहरा, जालंघर देवी                           |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | स्थाने चंद वीरभद्र<br>परस्परवार्ता, चंद मोज्ञ्खा, |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            |                     | चंद ढिल्ली ऋागमन    |                                |                                   |  |  |  |  |  |
| [४८३]                              |                                                   |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | ६६ ३३८                                            | बान बेघ, राजा चंद          | ४३ १६७              | कविचंद गजनपुर       | १६ पृथ्वीराज                   | +                                 |  |  |  |  |  |
| ·<br>Pr                            |                                                   | मुजस करन,                  |                     | श्रागत—             | गोरी साहाबद                    | ीन                                |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   | पश्चात् वधन                |                     | गोरी चंद परस्पर व   | ार्ता− मरख                     |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            |                     | पृथ्वीराज हस्तेन गो | री                             |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            |                     | साहाबदीन वधन        |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | ७० ११२                                            | रैनसी जुद्ध                |                     | ×                   | - ×                            | ×                                 |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   | जैचंद गंगासरन <sup>९</sup> |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                                                   |                            |                     |                     |                                |                                   |  |  |  |  |  |

मध्यम रूनान्तर की कुळ प्रतियों में यह खरड नहीं पाया जाता ।

<sup>ं े.</sup> गुद्रित प्रति में इस रूगड की संख्या ६व वीं हैं।

# पृ० रासो की परम्पराओं का पौर्वापर्य सम्बन्ध

१२, कथा प्रसंगों और खंडों की तुलनात्मक तालिका से इन चारो रूपान्तरों के पारस्परिक सम्बन्ध का पता चलता है परन्तु वह संबंध किस प्रकार का है, इसका निश्चय इस आधार पर करना सरल नहीं है। डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान का अनुमान है कि अन्तिम तीनों रूपान्तर बृहत् से ही कमशा संचिप्त किए गये हैं। इसके विपरीत अगरचंद नाहटा और नरोत्तमदास स्वामी की धारणा है कि बृहत् रूपान्तर लघुतम का परिवधित और प्रचेपपूर्ण रूप है। पाठ विज्ञान के विशेषज्ञ डा॰ माताप्रसाद गुप्त ने 'बलाबल' की दृष्टि से बृहत् मध्यम और लघु तीन रूपान्तरों की तुलना करते हुए यह स्थापित किया है कि लघु और मध्यम बृहत् के अथवा लघु मध्यम का संचिप्त रूपान्तर नहीं है। डाक्टर गुप्त के विश्लेषण का सारांश इस प्रकार है—

विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वृहत् तथा मध्यम में ४६ स्थानों में से केवल १६ स्थानों पर बलाबल सम्बन्धी समानता है, शेष स्थानों पर विषमता है। वृहत् श्रौर लघु में ४६ स्थानों में से केवल ५ स्थानों पर समानता है, शेष स्थानों पर विषमता है। यह वृहत् से प्रथम तथा लघु में ५१ स्थानों में से केवल २४ स्थानों पर विषमता है। यदि वृहत् से मध्यम या वृहत् से लघु या मध्यम से लघु का संदोप हुआ होता, तो तीन में से किन्हों भी दो पाठों में तो इस प्रकार की विषमता न होती। होता यह कि वृहत् की तुलना में मध्यम श्रौर लघु में श्रौर मध्यम की तुलना में लघु में श्रातिशयोक्ति की मात्रा श्रिषक मिलती। किन्तु बात सर्वथा भिन्न मिलती है। दो चार श्रपवादों को छोड़कर जो प्रतिलिपि-प्रक्रिया में हो ही जाते हैं, जहाँ पर भी बलाबल सम्बन्धी श्रन्तर है, लघु की श्रपेद्या मध्यम में मध्यम की श्रपेद्या वृहत् में श्रौर मध्यम तथा लघु दोनों की श्रपेद्या वृहत् में ही श्रुतिशयोक्ति की प्रबलता है। इसलिए यह

१. संक्षिप्त पृथ्वीराज रास्तो, भूमिका, १६५२ ई०।

२. राजस्थान भारती, भाग १, अप्रैल १६४६ ई०।

श्रानुमान निराधार है कि लघु श्रीर मध्यम बृहत् के श्राथवा लघु मध्यम का संद्धिप्त रूपान्तर है। ""

इस तुलना कम में डा॰ गुप्त ने लघुतम रूपान्तर को नहीं लिया है, फिर भी इस निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो रूपान्तर आकार की दृष्टि से लघु-तर है वे अपने से बड़े रूपान्तरों के संज्ञित रूप नहीं हैं। यह नियम लघुतम रूपान्तर के विषय में भी लागू हो सकता है।

परन्तु इससे यह तो साबित नहीं होता कि अपेचाकृत बड़े रूपान्तर छोटे रूपान्तरों के परिवर्धित रूप हैं। इस आधार पर यह भी नहीं कहा जासकता कि बड़े आकार वाले रूपान्तर परवर्ती हैं। इस तुलना से केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि इन रूपान्तरों की परम्पराएँ भिन्न हैं। जब तक इन रूपान्तरों के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालनेवाले अन्य तथ्य खोज नहीं निकाले जाते, तबतक इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। रूपान्तरों के पौर्वापर्य-सम्बन्ध काल-निर्णय के दूसरे आधार भी हो सकते हैं।

# चहत् श्रीर लघुतम में भाषा-भेद

१३. माषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इन रूपान्तरों के भाषा-सम्बन्धी तथ्यों का तुलनातमक अध्ययन विशेष उपयोगी है। यदि सभी रूपान्तरों से मिलते- खुलते कुछ समान छुंद एक साथ लिए जायँ और फिर उनमें से समान शब्दों के सभी प्राप्त रूपों को रूपान्तर कम से देखा जाय तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं का पता चल सकता है। सुविधानुसार यहाँ वृहत् और लघुतम केवल दो रूपान्तरों के कनवज समय से दो उभयनिष्ठ छुंद लिए जा रहे हैं। वृहत् रूपान्तर के उद्धरण नागरी प्रचारिणी सभा की प्रति से लिए गये हैं और लघुतम रूपान्तर के उद्धरण धार्रणी जं की प्रति से।

# ग्यारह सह इक्कावनहें चैत तीज रविवार । कमवेज विरुत्वण कारणह चालिउ संगरिवार ॥

रे. 'पृथ्वीराज रासी' के तीन पाठीं का आकार-सम्बन्ध, अंतुरीलन, वर्ष ७, अंक ४, अगस्ति १६५५ ई०। सत सुमट्ट से संमुद्दी पंगुराय प्रिष्ट साज ।
कै जानइ किन चंद घरू के जानइ प्रियीराज ॥
लघुतम, कनवज समय, १-२
स्यारह से एकानवे चैत तीज रविवार ।

ग्यारह सै एकानवै चैत तीज रिववार। कनवज पिखन कारनें चल्यो सु संमिरवार॥ कै जाने किव चंद ह कै प्रयांन प्रथीराज। सित सामंत सुसंसुहे पंगुराय प्रद्व काज॥ वृहत्, कनवज समय, १०२, ७८

(क) इन छुन्दों में से तुलना के लिये एक श्रोर इनकावनइ श्रोर दिख्लण तथा दूसरी श्रोर एकानवे श्रीर पिलन शब्द लिए जा सकते हैं। लघुतम रूपान्तर में यदि व्यंजन-द्वित्व सुरिच्चत है तो बृहत् में उसका सरलीकृत रूप मिलता है। सरलीकरण के लिये एक जगह सरलीकृत व्यंजन से पूर्ववर्ती स्वर को च्वितपूर्ति के लिये दीर्घ कर दिया गया है', तो दूसरी जगह पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ किए बिना ही व्यंजन का सरलीकरण हो गया है। इसके श्रतिरिक्त लघुतम के सइ, इनकावनइ, कारणइ, जानइ, इत्यादि शब्दों में श्रन्त्य संयुक्त स्वर श्राइ, सुरिच्चत है तो सी, एकानवे, कारने, जाने में वे संयुक्त स्वर संकुचित होकर-ऐ हो गये हैं। स्वर संकोचन (Vowel-Contraction) की यह प्रवृत्ति चालिउ से बने हुए चल्यो रूप में भी देखी जा सकती है।

(ख) व्यंजन दित्व का सरलीकरण और स्वर संकोचन — ये दोनों प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश के बाद की अवस्था के प्रमाण हैं। आधुनिक आर्यभाषाओं में यह प्रवृत्ति कमशः प्रवल होती चली गई।

लघुतम की अपेद्धा बृहत् में यह प्रवृत्ति अधिक व्यापक दिखाई पड़ती है।

१—ए, इका वस्तुतः दीर्घं रूप नहीं है, इका दीर्घ तो ई होता है के किन यहां उच्चारय की दृष्टि से इ और ए में गुया-संबंधी अंतर उतना नहीं है जितना मात्रा संबंधी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वृहत् की अपेचा लघुतम में भाषा के प्राचीन रूप अधिक सुरिच्चित हैं।

- (ग) कारणाइ श्रीर कारनें की तुलना से लघुतम श्रीर वृहत् की भाषां में एक श्रान्य श्रांतर का संकेत मिलता है। वृहत् में प्रायः एए को न कर देने की प्रवृत्ति है; जब कि लघुतम का भुकाव एए की श्रीर है। इसे राजस्थान गुजरात का प्रादेशिक प्रभाव भी कहा जा सकता है श्रीर प्राचीनता का प्रमाण भी माना जा सकता है क्योंकि प्राकृत-श्रापभ्रंश में एए की प्रवृत्ति प्रवल थी।
- (घ) इसी तरह 'मिह साज' का 'मह काज' रूपान्तर श्रर्थान्तर के साथ ही, वृहत् की एक विशेष ध्वनि-मृत्रत्ति को सूचित करता है। लघुतम जहाँ 'मृृ' के लिए 'रि' का प्रयोग किया गया है, वहाँ वृहत् में केवल 'र' है। लघुतम यदि 'प्रिथीराज' का प्रयोग करता है तो वृहत् 'प्रथीराज'। इस श्रंतर को लिपि-संबंधी प्रभाव भी कहा जा सकता है परन्तु जैसा श्राधुनिक राजस्थानी की उच्चारण-प्रवृत्ति से पता चलता है, 'प्रिथीराज' के लिये 'प्रथीराज' का उच्चारण वहाँ की प्रावेशिक विशेषता है। इससे यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वृहत् के उच्चारण पर कहीं कहीं श्राधुनिक राजस्थानी का प्रभाव लिवत होता है किन्तु लघुतम में भाषा के प्राचीनतर उच्चारण की रज्ञा को गई है।
- (क) उपर्युक्त छुंदों के श्रातिरिक्त श्रान्यत्र पृथ्वीराज रासो के वृहत् रूपान्तर में छुन्द के श्रान्तर्गत मात्रा पूर्ति के लिए संयुक्त व्यंजन के रूप में परवर्ती र के समावेश की प्रवृत्ति बहुत दिखाई पड़ती है। ऐसे संयुक्त व्यंजन के बाद श्राने वाले स्थंजन का प्रायः द्वित्व हो जाता है, जैसे:—

कर्म > कम्म निर्माण > त्रिम्मान गंघर्व > गंघर्व > गंघर्व मर्यादा > प्रज्जाद मर्यादा > प्रज्जाद मर्य + प्रयं = प्रयं =

यह प्रक्रिया सर्वत्र मात्रा-पूर्ति के लिए ही श्रपनाई गई नहीं प्रतीत होती। कहीं

तो शैलों को स्रोजपूर्ण बनाने के लिए ऐसा किया गया है स्रोर कहीं संभवतः स्थानीय उचारण का प्रभाव मालूम होता है। इस प्रवृत्ति के लिए चाहे जो संतोषप्रद व्याख्या दी जाय, किन्तु इतना निश्चित है कि लघुतम रूपान्तर की स्रपेत्ता वृहत् में इसकी बहुलता है। दोनों की भाषा में यह महत्त्वपूर्ण स्थानतर है।

(च) शब्द समूह के विभिन्न तत्वों के विश्लेषण से पता चलता है कि वृहत् रूपान्तर में अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता है। वृहत् की अपेन्ना लघुतम में अरबी-फारसी शब्द कम हैं जैसे, साह (शाह), फवज (फीज), दरबार, तुरुक (तुर्क) हत्यादि। फारसी शब्दों की बहुलता वृहत् रूपान्तर को परवर्ती प्रमाणित करने वाले तथ्यों में से एक कही जा सकती है।

इस प्रकार भाषा की दृष्टि से लघुतम रूपान्तर ऋषेज्ञाकृत प्राचीन शब्द-रूपों को सुरिक्तत रखने की ऋोर प्रवृत्त दिखाई पड़ता है ऋौर इसलिए भाषा-वैज्ञानिक ऋष्ययन के लिए लघुतम रूपान्तर ऋषिक उपयोगी कहा जा सकता है।

# रासो का केन्द्र: कनवज्ज समय

१४. पृथ्वीराज रासो की समस्त प्राप्त परम्पराश्रों में जिस प्रसङ्ग का सबसे श्राधिक विस्तार मिलता है, वह है संयोगिता विवाह तथा जयचन्द के साथ पृथ्वीराज का युद्ध । वृहत् रूपान्तर में इसका वर्णन 'कनवज समय' के श्राचार पर विभाजित नहीं है, फिर भी सुविधा के लिए इस प्रसङ्ग को 'कनवज समय' कहा जा सकता है। श्रान्य रूपान्तरों की तरह लघुतम में भी 'कनवज समय' सबसे बढ़ा है। सच पूछा जाय तो लघुतम रूपान्तरों की तरह लघुतम में भी 'कनवज समय' सबसे बढ़ा है। सच पूछा जाय तो लघुतम रूपान्तर में मुख्यतः तीन ही कथा प्रसङ्ग है कैमास वध, संयोगिता विवाह श्रीर पृथ्वीराज गोरी युद्ध । इन तीनों में से संयोगिता विवाह की ऐतिहासिकता विवाद प्रस्त है। फिर भी इस कथा प्रसङ्ग का विस्तार श्रीर काव्यात्मक सौन्दर्य देखकर विद्वानों ने श्रमुमान लगाया है कि 'कनवज समय' ही मूल रासो है। डा॰ धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं कि 'पाठक पर पहला प्रभाव यही पड़ता है कि ६१ वॉ कनवज समय रासो का मचान केन्द्रीय समय है। श्राश्चर्य नहीं कि पृथ्वीराज के संयोगिता के साथ विवाह के

श्रानुकरण में श्रान्य किवयों ने शेष नौ विवाहों की भी धीरे-धीरे कल्यना कर डाली हो । इसी प्रकार संयोगिता के पूर्वजन्म तथा पूर्वानुराग श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले श्रानेक समयों की, जो ४५ से ६६ समयों के बीच पाए जाते हैं, कल्यना धीरे-धीरे हुई हो। "

इस प्रकार 'कनवज समय' पृथ्वीराज रासो का मृल रूप हो या नहीं, किन्तु उसे केन्द्र-विन्दु तो अवश्य ही कहा जा सकता है। तुलसी के रामचरितमानस में जो स्थान द्वितीय सोपान, अप्रयोध्या कार्रेड, का है लगभग वही स्थान पृथ्वीराज रासो में कनवज-समय का है। इसमें रासो की साहित्य आरे भाषा-सम्बन्धी प्रायः सभी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अपध्ययन के लिए लाभुतम रूपान्तर के कनवज-समय को आधार बनाया गया है।

# बृहत् और लघुतम के कनवज्ज-समय की तुलना

१५ वृहत् कनवजनसमय में पड्नमृतु वर्णन के ७३ छुन्दों को लेकर कुल २५५३ छुन्द हैं जब कि लघुतम की छुन्द संख्या केवल २४६ है। इस प्रकार वृहत् कनवजनसमय लघुतम का सातगुना है। इस ब्राकार-विस्तार को दो भागों में विभा- जित किया जा सकता है—वर्णन सम्बन्धो विस्तार ब्रोर नवीन प्रसंगोद्धावना। जो बात लघुतम में एक छुन्द में कही गई है उसे वृहत् ने ब्रानेक छुन्दों में विस्तार दिया है। कन्नोज की ब्रोर पृथ्वीराज की यात्रा, गंगा माहात्म्य, कन्नोज नगर की शोभा, जयचन्द की राजसभा ब्रोर सैन्य शक्ति, चन्द के साथ छुद्म वेश में पृथ्वीराज का पंग दरबार में प्रवेश, पृथ्वीराज संयोगिता-मिलन तथा गन्धर्व विवाह, जयचन्द से पृथ्वीराज का युद्ध इत्यादि मुख्य प्रसंग ऐसे हैं जो दोनों रूपान्तरों में समान हैं तथा इनसे सम्बन्धित कुछ छुन्द भी प्रायः एक से हैं। वृहत् में उन छुन्दों के ब्रातिरिक्त ब्रोर भी बहुत से छुन्द हैं। कहीं तो वर्णन-विशेष से सम्बद्ध उसी ढंग के छुन्द ब्रन्त में बढ़ाए गए दिखाई पढ़ते हैं ब्रोर कहीं छुन्द का ढंग भी बदल दिया गया है। परन्त इस प्रकार का विस्तार बहुत कम है। वृहत् रूपान्तर में वस्तुतः लघुतम की ब्रापेज़ा कथा-प्रसङ्ग विस्तार बहुत कम है। वृहत् रूपान्तर में वस्तुतः लघुतम की ब्रापेज़ा कथा-प्रसङ्ग

१. पृथ्वीराज रासो, काशी वि गागीठ रजत जबन्ती अभिनन्दन मन्य, १६४६ ई०, पृ० १७२.

श्रिषिक हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज की कन्नौज-यात्रा में वृहत् के श्रान्तर्गत निम्न-लिखित प्रसङ्ग श्रिषिक हैं—

र. जमुना-िकनारे पड़ाव; र. श्रपशकुनों को लम्बी सूची'; रे सामन्तों का नाम-परिगणन श्रीर वर्णन; ४. श्रलीिक घटनाएँ; जैसे एक एक करके देवी, शिव, हनुमान, इन्द्र सहस्रवाहु श्रीर सरस्वती श्रलग श्रादमियों को श्राकर दर्शन देते हैं श्रीर भविष्यवाणी करके श्रभय देते हैं; एक श्रितमानवीय सुन्दरी सहसा पृथ्वीराज को श्राजेय बाण देकर जुप्त हो जाती है; ५. नागा साधुश्रों की फीज़; ६. सङ्क्षुधुनी साधुश्रों का वर्णन;

यह विस्तार स्पष्ट रूप से अनावश्यक और अप्रासिक्क है। अप्रशकुनों की कल्पना केवल प्रमुख सामन्तों की मृत्यु को पुष्ट करने के लिए बाद में की गई और पूर्व स्चना के रूप में जोड़ी गई प्रतीत होती है। अलौकिक और अतिमानवीय घटनाओं के लिए भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है।

जयचन्द के दरबार में चन्द के प्रवेश को लेकर भी इसी प्रकार चन्द की अलीकिक प्रतिभा के अनेक प्रमाण दिए गए हैं। चन्द और जयचन्द की बातचीत में भी
'वरह' शब्द पर श्लेष-जित नोक भोंक एकदम नई चीज है। परन्तु इससे भी बद्कर
विचित्र बात वह है जब चन्द जयचन्द को यह बतलाता है कि जिस समय महाराज
दिच्या गए थे, शहाबुद्दीन गोरी ने कलीज पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज
ने उनकी अनुपित्थित में कलीज की रचा की थी। इस घटना का वर्णन वृहत् में
शताधिक छन्दों में किया गया है। प्रसङ्ग को देखते हुए यह घटना सर्वथा अप्रासंगिक प्रतीत होती है। यदि यह सच भी होती, तो सम्भव नहीं प्रतीत होता कि जयचन्द
इतनी महत्वपूर्ण घटना से अब तक अनिमज्ञ रहे होंगे और चन्द को उसकी याद
दिलाने की जरूरत पड़ी होगी। इसी प्रकार चन्द के सेवक रूप में छुद्मवेशी पृथ्वीराज
को कुछ कुछ पहचान लेने के बाद भी जयचन्द का शिकार के लिए तैयारी करना
अविश्वसनीय प्रतीत होता है। स्वयं महाराज जयचन्द का किव चन्द के डेरे पर जाना
भी बृहत् रूपान्तर की ऐसी ही अविश्वसनीय घटनाओं में से एक है। पृथ्वीराज के

१. लघुतम में केवल शकुनों का उल्लेख है।

वास स्थान को छोड़ते समय जिस विस्तार से जयचन्द की सेना का वर्शन किया गया है श्रीर साथ ही जयचन्द द्वारा पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए मुसलमानी सेना को श्राज्ञा देने की बात कही गई है, उसे भी बृहत् की श्रापनी कल्पना समक्षनी चाहिए। श्राणे चलकर युद्ध वर्शन में ऐसे बहुत से नये सामन्तों के शौर्य की चर्चा श्राई है जो लघुतम में श्रानुक्लिखित हैं।

संदोप में वृहत् रूपान्तर के कनवज समय के इतने विस्तार का यही श्राधार है।

१६, वृहत् श्रीर लघुतम कनवज समय के छुन्द कम में भी कहीं-कहीं परिवर्तन
दिखाई पड़ता है। कथा प्रवाह श्रीर प्रासंगिकता की दृष्टि से वे छुन्द लघुतम में जिस
कम से श्राये हैं, वह ठीक प्रतीत होता है। मेरे विचार से कम-भंग वृहत् में ही हुश्राः
है। कनवज समय के श्रान्तर्गत कुल मिलाकर ५ स्थानों पर छुन्दों में कम-विपर्यय हुश्राः
है। इन स्थलों की तलनात्मक तालिका निम्नलिखित है।

लघुतम वृहत्
लघुतम १,२ १०२, ७८
८७,८८,८६ ४६८,५०४,४६७
६१,६२ ५१३,५१०
२११,२१२,२१३ १३४६,१७०६,१३४७
२६७—३१५ १७०४ और १७३३ के बीच सहसा २१४६ से २३१४ तक

वृहत् रूपान्तर में छुन्दों के इस क्रम-विपर्यय से कथा सूत्र जोड़ ने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। सम्भवतः प्रसंगान्तर श्रीर प्रचेप के कारण ही यह गड़बड़ी उपस्थित हुई श्रीर इससे इस स्थापना को बल मिलता है कि वृहत् परवर्ती प्रचिप्त रूपान्तर है तथा इसका संकलन श्रथवा संग्रह पीछे हुआ है।

<sup>\*</sup> युद्ध वर्णन के सिलसिले में वृहत में बहुत बड़े पैमाने पर छन्दों का यह कम विष्येष हुआ है. छहिलखित तिथियों के आधार पर उसकी असंगति स्पष्ट हो जाती है।

१७ लघुतम रूपान्तर के कनवज्ज समय में कुछ छन्द ऐसे भी हैं जों बृहत् की सभा वाली प्रति में बहुत खोजने पर भी प्राप्त नहीं हुए। ये छन्द कुल मिलाकर १७ हैं और इनकी क्रम संख्या निम्नलिखित हैं।

े २१ से २५ तक ६४, २०३ से २११ तक, २२६ ऋौर २२६

बृहत् में इन छन्दों के मिलने को कोई युक्ति संगत व्याख्या वर्तमान स्थिति में दे सकना सम्भव नहीं है।

### कनवज्ज समय की वार्ताएँ

१८ छन्दों के श्रितिरिक्त लघुतम के कनवज्ज समय में ३० गद्य वार्ताएँ भी हैं। गद्य-वार्ताएँ रासो के बृहत् रूपान्तर में भी हैं। वार्ताश्रों का प्रयोग प्रायः कथा-सूत्र जोड़ने श्रथवा स्पष्ट करने के लिए हुआ है। काव्य-प्रन्थों में बीच-बीच में गद्य-वार्ता जोड़ने की यह प्रवृत्ति कुछ श्रन्य काव्यों में भी दिखाई पड़ती है। 'ढोला मारू-रा दूहा' नामक पुरानी राजस्थानी रचना की भी कुछ ऐसी प्रतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें दोहों के बीच जगह-जगह चौपाइयाँ तथा गद्य-वार्ताएँ जोड़ी गई हैं। इससे कथा-रामक काव्यों में गद्य-वार्ता जोड़ने की परम्परा का पता चलता है। विद्वानों का अनु-मान है कि इस वार्ता परम्परा का प्रचलन सोलहवीं शताब्दी के श्रासपास श्रथवा बाद में हुआ होगा। काव्य-प्रन्थों में सजिविशिष्ट वार्ताश्रों के श्रातिरिक्त श्राद्योपान्त केवल गद्य की स्वतन्त्र वार्ताएँ भी प्राप्त होती है जिनमें 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' श्रव्यन्त प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्ययुग में गद्य के लिए 'वार्ता' शब्द रूढ़ हो गया था। बृहत् में वार्ताश्रों के लिए कहीं-कहीं 'वचनिका' शब्द का भी प्रयोग किया गया है, किन्तु लघुतम में सर्वत्र 'वार्ता' शब्द ही व्यवहृत है।

१६ • लघुतम कनवज्ब समय की वार्ताएँ परवर्ती संलग्न पद्य संख्या के संदर्भ सहित निम्नलिखित हैं।

- १. सावंत टारियान लागे कुथ कुथा। (३)
- २. राजा प्रिथीराज चालंता शकुन होइत हइ। ( ४ )

१. ढोला मारू-रा दूहा, नागरी प्रचारिखी सभा. काशी, १६३४ ई०, प्रस्तावना, पृष्ठ १२।

- ३. राजा कूँ इह उक्कंठा मयी। सावंतन की पाछिकी आस गयी। राजा नै आइस दीन्हों जे ठाकुर पंगुराय प्रगट है ताकी आधीन हुइ के रूपो दुरावो वा-की कैसा रूप ही। साथि आवउ सामंतनु मानिया निसा जुग एक रुजनी। (९).
- ४. राजा गंगा जाइ देखी। (२०)
- प. राजा स्नान कीको । सामंतन ने स्नान कीयो । तब राजा गंगा को समरनु करत है । (२६)
- ६. तब लिंग श्ररुनोदय मयो । गंगोदक मिस्तै के निमित्त छानि ठाढ़ी मयी, मानो
   मुकति तीरथ दोऊ संकीरन मबे यौं जानियतु है। (३१)
- ७. ते किसी-एक पनिहारी है। (३३)
- ८. संदेह देवी वर्षान है। (५८)
- ९. श्रबहि नगर देखत है। (६७)
- १०, चांद राजा के दरबार ठाढो रह्यो। (८३)
- ११. राजा ने पूछो—दं ब्राइंबरी भेख धारी सुकन्वि च्यारि प्रकार मद्द प्रवर्ततु है। देखो धों जाइ इनमें को है। (८७)
- १२. छुहै माखा नो रस चांदु कहतु है (८८)
- १३. प्रथ चांद भाट राजा जैचंद को वर्णवतु है। (८९)
- १४. देख्यो ए मविष्यत् दिद्ध को छत्रु जिये फिर । चोहान को बोल याकै मुँहि क्यों
   निकसै । (१०६)
- ९५. राजा पूछइ ते चंद उतर देत हइ। (१०८)
- १६. देखे भक्तो मार है। जाको लून-पानि खात है ताको पूरड बोजत है। राजा मिन चिंतवत है (१०९)
- ९७. पुनः चांद वाक्यं। (११०)
- १८. ता रनवास की दासी सुर्गधादिक घनसार श्रिगमद हेम-संपुट सुरकोक वहु चिकि श्रिक्ति समान । (११५)

- '१९, राजा धनेग हास्य करन लागे। धनेग राजान के मान-धपमान सिंग धंबर तै दिन-यर धदरसे। (१२७)
- २०. ग्रह निसा तो राष्ट्री जोग वीवहि निसा पंगुरहि को जाति है। (१२८)
- २१. पात्रज्ञाम—दर्पकांगी, नेतचंगी, कुरंगी, कोकाची, कोकिजारागी, मे भागवानी, इंगाज जोज डोज एक बोज झमोज पुक्कांजनी पंग सिर नाइ जयित पिय कामदेव। (१६१)
- २२. राजा कइसी नींद विसारि। (१४०)
- २३. रात्र गते ये राजा भकं सो देखयतु है। (१४१)
- ्२४. राजा आइसु ते गीज सोधा चहुवान को मट श्रायो है, ताहि इतनो दुज्यो । (१४६)
- -२५. राजा प्रिथीराज कनवजिह फिरि द्यावतु हृइ । इतने सामंतन सूं पंगु राजा को कटकु सज्ज होइ जरतु है । (१५३)
- २६. ए तो राजा कूं सुख प्रापत मय । सावंतन की कुण भवस्था हुइ । (१७९)
- २७. तडलूं राजा बाव देखइ जेसो मदमत्त हस्ती होइ। (१८२)
- २८. राजा कहै-संप्राम विखे स्त्री विवर्जित है। (१८८)
- २९. राजा प्रिथीराज फोज वांपत है। भुमरावली छंद इही वांचीइ (२०३)
- ३०. पहिली सामंत सू मूसे तिनके नाउं श्ररु वरणनु कहतु है। (३१५)
- २०. वार्ताओं की भाषा स्पष्टतः परवती है। पद्य की भाषा इनसे कहीं ऋषिक प्राचीनतर है। कुछ वार्ताओं में 'कौन' के लिए राजस्थानी कुण (३, १७६), गुजराती संबंध परसर्ग नो (५८) तथा गुजराती की ऋस्तिवाचक किया छै (५८) का प्रयोग ऋादि विशेषताएँ ऐसी हैं जो रासो के पद्यों की भाषा में कहीं नहीं मिलतों। इनके ऋतिरिक्त वार्ताओं की भाषा संबंधी कुछ मुख्य विशेषताएँ ऐसी हैं जो हिंदी भाषा की ऋषित्वाकृत ऋष्युनिक ऋवस्था से संबद्ध हैं।
- (१) भूतकाल की सकर्मक किया के कर्ता के साथ कर्नु-करण परसर्ग ने अथवा ने का प्रयोग :—

राजा नै श्राइस दीन्हों (६) राजा ने पूछ्रषो (८७) सामंतन ने स्तान कियो (२६)

(२)— अत वाले वर्तमानकालिक कृदंत + अस्तिवाचक सहायक क्रिया-रूप से संयुक्त काल का निर्माण:—

> होइत हइ (४) श्रावतु है (१५३) करत है (२६) लरतु है (१५३) कहतु है (८८, ३१५) देत हइ (१०८)

(३)— इयतु वाले ऋदन्त के द्वारा कर्मवाच्य की रचना— थौं जानियतु है (३१), देखियतु है (१४१)

(४)—अन प्रत्ययान्त कियार्थक संज्ञा के संयोग से आधुनिक ढंग की संयुक्त किया की रचना:—

करन लागे ( १२७ ), टारियान लागे ( १ )

- (५) लिंगानुशासित भूतकृदन्त क्रिया-रूपों का श्रास्तित्व :— भयी, (६, ३१) गयी (६) देखी (२०) इत्यादि।
- (६) त्र्याधुनिक ढंग के पूर्वकालिक कृदन्त रूप:— हुई के (६) = होकर, होके

इन तथ्यों से प्रमाणित होता है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार करते समय वार्तात्रों को त्रालग रखना ही युक्तिसंगत हैं।

### कनवज्ज समय के संस्कृत छन्द

२१. बृहत् की तरह लघुतम रूपान्तर में भी कुछ संस्कृत भाषा के छन्द मिलते हैं। लघुतम में संस्कृत छन्दों की संख्या कुल मिलाकर केवल आठ है जो विभिन्न छन्दों के अनुसार इस प्रकार है:—

काव्य---२०६५, १४१ साटक---१४० श्रार्या - १४७ श्लोक---१७६,\* १८८, १६४

हिन्दी काव्यों की, संस्कृत भाषा में रचे गए छुन्दों से अलंकृत करने की परंपरा काफी पुरानी है। तुलसीदास के रामचिरत मानस में भी संस्कृत के अपनेक पद्य हैं। विद्वानों ने तुलसी के संस्कृत पद्यों की संस्कृत भाषा में व्याकरण संबन्धी भूलों की अपरे सकेत किया है। ऐसी स्थिति में रासा के संस्कृत पद्यों की भाषा का तुटिपूर्ण होना विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। बौद्ध अन्थों की भाषा-संस्कृत की तरह यह संस्कृत भी काफी गड़बड़ है। इसलिए इसे संस्कृताभास हिन्दी कह सकते हैं।

#### माकृत छन्द

२२ लघुतम कनवज समय में प्राकृत की सात गाथाएँ भी हैं। इनकी छुन्दः कम-संख्या १६७, २०१, २६७, २७३, २८०, २८८ ऋौर ३१६ है। इन गाथाऋं की भाषा प्राकृताभास हिन्दी है। ये प्राकृत गाथाएँ रास्तों के सभी रूपान्तरों में मिलती हैं। ये वार्ताऋं। की तरह प्रसिप्त नहीं हैं विल्क रास्तों का ऋभिन्न ऋंग प्रतीत होती हैं। इसकी पुष्टि 'घड्मापा' परंपरा से भी होती है।

## रासा और षड्भाषा

२३ रासा के प्रायः सभी रूपान्तरों में इस आशाय के छन्द आते हैं कि इसमें षड् भाषा का प्रयोग किया गया है। लघुतम के कन्नवज समय में भी एक छन्द में इसका संकेत मिलता है।

श्रंभोरुहमानंद जोइ लिर सो दाडिम्म लो बीय लो। लोयंदे चलु चालु श्रारु कलऊ विंबाय कीयो गहो॥

<sup>\*</sup> वस्तुतः यह श्लोव हैं अर्थात् इसका इन्द अनुष्टुप् हैं। गलती से इस इन्द को रासो में 'गाथा' कहा गया है।

'षड्भाषा' की परंपरा कालान्तर में कुछ बदलती गई; फिर भी संस्कृत, प्राकृत (महाराष्ट्री), शौरसेनी, मागधी, पैशाची ख्रोर अपभ्रंश को षड्भापा के अन्तर्गत स्वीकार करने की परंपरा प्रधान थी। इसकी पृष्टि 'पड्भाषा-चिन्द्रका' से भी होती है। मालूम होता है, राज्य-सम्मान प्राप्त करने के लिए किन को पिगल ख्रोर अलंकारशास्त्र की तरह 'षड्भापा' की जानकारी का भी प्रमाण देना पड़ता था। इसलिए मध्ययुग के राजकिन ख्रपनी रचनाख्रों में 'भाषा' के ख्रतिरिक्त यथास्थान षड्भाषा के भी कुछ छन्द ग्ख दिया करते थे। पड्भाषा रासो कान्य की प्रकृति नहीं, बल्कि ख्रलंकरण है ख्रोर द्राधिक से ख्राधिक शैली निशेष का परिचायक है।

# भाषा की मूल प्रवृत्ति

२४, संस्कृत श्लोकों, प्राकृत गाथात्रों श्रौर प्रचिप्त गद्य-वार्तात्रों को छोड़कर पृथ्वीराज रासो की सामान्य भाषा का एक निश्चित श्रौर नियमित ढाँचा है। लघुतम रूपान्तर के 'कनवज समय' के पाठ को श्राधार बनाकर तथा सभा की प्राचीनतम प्रति के पाठांतरों की तुलनात्मक रूप से सामने रखकर इस रचना की भाषा के सम्बन्ध में मैंने जिन तथ्यों की खोज की है, उनका सारांश निम्नलिखित है।

#### श्र. ध्वनि-विचार

(१) छन्द के अनुरोध से प्रायः लघु अन्तर को गुरु और गुरु अन्तर को लघु बना दिया गया है। लघु को गुरु बनाने के लिए शब्दान्तर्गत (क) हस्व स्वर का दीर्घीकरण, (ख) व्यंजन दित्व, (ग) स्वर का अनुस्वार रंजन, तथा (घ) समास में द्वितीय शब्द के प्रथम व्यंजन का दित्व करने की प्रवृत्ति है। इसके विपरीत गुरु को लघु बनाने के लिए (क) दीर्घ स्वर का हस्वीकरण, (ख) व्यंजन दित्व का न्वित्पूर्ति-रहित सरलीकरण, तथा (ग) अनुस्वार के अनुनासिकीकरण की विधि प्रयोग में लाई गई है।

- (२) छन्दोऽनुरोध के श्रांतिरिक्त भी स्वर-व्यंजन में परिवर्तन हुए हैं। उत्तरा-धिकार में प्राप्त प्राकृत के श्रार्ध-तत्सम शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही श्राधुनिक श्रार्यभाषाश्रों की प्रवृत्ति के श्रानुसार नये तद्भव रूपों की श्रोर भी मुकाव लिख्त होता है। श्रान्त्य दीर्घ स्वर के हुस्वीकरण की जो प्रवृत्ति प्राकृत-श्रापश्रंश-काल से ही शुरू हो गई थी, वह रासो में पर्याप्त प्रवल दिखाई पड़ती है; जैसे जोध (= योदा), सेन (= सेना) इत्यादि।
- (३) शब्द के अन्तर्गत आदा अत्तर में प्रायः स्वर की मात्रा में परिवर्तन हो गया है और मात्रा सम्बन्धी यह परिवर्तन प्रायः दीर्घ से हस्व की ओर दिखाई पड़ता हैं; जैसे:—

श्रनंद (= श्रानंद), श्रहार (= श्राहार), जियस् (= जीवन) इत्यादि ।

(४) शब्द के अन्तर्गत अनादि अत्तर में स्वर के गुण सम्बन्धी परिवर्तन की प्रवृत्ति है; जैसे—

श्र > इ : तुरङ्ग > तुरिय
 > उ : त्रश्रक्त > श्रंजुिलय
 ई > श्र : निरीद्ध > निरित्व
 उ > श्र : मुकुट 7 मुकट
 इ : कौतुक > कोतिग
 ज > श्रो : ताम्बूल > तंबील
 ए > इ : नरेन्द > नरिन्द : इत्यादि ।

(५) प्राकृत-ग्रपभ्रंश में जहाँ स्वरान्तर्गत ग्रथवा मध्यग क, ग, च, ज, त, द प, य, व के लोप से उद्वृत्त स्वर ग्रवशिष्ट रह जाता था, उनके स्थान पर घीरे घीरे य, व श्रुति के ग्रागम ग्रथवा पूर्ववर्ती स्वर के साथ उन्हें संयुक्त करने की प्रवृत्ति ग्रवहट-ग्रवस्था से प्रारम्भ हो गई थी जिसकी प्रवलता पृथ्वीराज रासो में भी दिखाई पड़ती है। रासो में उद्वृत्त स्वर की (क) स्वतन्त्र रूप से सुरन्तित, (ख) य, व श्रुति के रूप में उच्चरित, ग्रीर (ग) पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त, तीनों स्थितियाँ मिलती हैं किन्तु प्रधानता द्वितीय स्थित की है ग्रीर तृतीय स्थित विकास की ग्रवस्था में दिखाई पड़ती है। तीनों स्थितियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

- (क) चउसिंह < चतुष्पष्ठि
- (ख) नयर < नगर
- (ग) रावत < रावुत < रावउत < \*राश्रवुत
  - < राजपुत < राजपुत्र
- (६) उद्वृत्त स्वर को पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति पदान्त में विशेष दिखाई पड़ती है जिसका व्याकरण की दृष्टि से ऋष्यधिक महत्व है। इस प्रवृत्ति के कारण रासो के कियापद ऋपभ्रंश से विशिष्ट हो गए हैं ऋौर संज्ञा तथा सर्वनाम पदों में विकारी रूपों के निर्माण की ऋवस्था दिखाई पड़ती है। है, कहै, जानिहै, ऋायो, मो ऋादि कियापद तथा हत्थें, तें ऋादि संज्ञा-सर्वनाम के विकारी रूप इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं।
- (७) उद्वृत्त स्वर के ऋतिरिक्त मूल स्वरों में भी स्वर-संकोचन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। मोर (= मयूर), समै (= समय), स्नोन (= श्रवण्) इत्यादि शब्द इसी प्रकार के स्वर-संकोचन के परिणाम कहे जा सकते हैं।
- (८) प्राचीन व्यंजन ध्विनयों में से य श्रीर व रासो में श्रिधकांशतः केवल श्रुति के रूप में सुरिव्वित प्रतीत होते हैं। इसके श्रुतिरिक्त प्रायः य ज में तथा व व में परिवर्तित हो गया था। प्रतिलिपिकार ने यद्यिप व के लिए भी व का ही प्रयोग किया है, तथापि उच्चारण में वह व ही प्रतीत होता है।
- (६) श, ष, स तीन ऊष्म ध्वनियों में से केवल स का ब्रास्तित्व प्रमाणित होता है। श ब्रोर ष भी प्रायः स में परिवर्तित हो गए थे। ष के ब्रान्य परिवर्तित रूप, ख ब्रोर ह मिलते हैं। ख के लिए ष का प्रयोग मध्ययुगीन नागरी लिपि शैली की सामान्य विशेषता है जिससे सभी लोग परिचित हैं।
- (१०) वर्गीय अनुनासिक व्यंजनों में से केवल न, म का अस्तित्व प्रमाणित होता है। क्वचित-कदाचित ए। मी दिखाई पड़ जाता है किन्तु इसका प्रयोग या तो तत्सम शब्दों में परम्परानिर्वाह के लिए दिखाई पड़ता है या राजस्थानी प्रभाव के अन्तर्गत प्रयुक्त हुआ है।

- (११) लिपि-शैली से ड़, ढ़, न्ह, ल्ह, म्ह पाँच नवीन व्यंजन-ध्वनियों के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन ड, ढ क्रमशः ड़, ढ़ में परिवर्तित हो गए थे।
- (१२) ग्रसंयुक्त व्यंजनों में  $a > \epsilon$ , ज  $> \eta$ ,  $c > \tau$ ,  $\tau > m$  परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं—

क > ह : चिकुर > चिहुर ज > ग : कनवज > कनवग ट > र : भट > भर र > ल : सरिता > सिलता

(१३) ऋसंयुक्त महाप्राण घोष श्रोर श्रघोष व्यंजनों का केवल महाप्राणत्व ही श्रवशिष्ट रह गया था। यह परिवर्तन प्रायः स्वरान्तर्गत श्रथवा मध्यम स्थिति में हुआ है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

ख : दुह, सुह

घ : सुहर

थ : पहिल, पुह्रवी

ध : कोह, विहि

भ ः लहै, हुन्त्र

(१४) त्र्यसंयुक्त त्रलपप्राण व्यंजनों को ब्रादि ब्रौर ब्रमादि दोनों ही स्थितियों में कहीं कहीं महाशाण कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है; जैसे—

> कंघार > खंघार श्रंकुर > श्रंखुली

(१५) ऋघोष व्यंजनों का घोषीकरण; जैसे-

श्रनेक > श्रनेग

कौतुक > कोतिग

चातक > चातग

### (१६) मूर्धन्यीकरण

## यन्थ > गंठि; गर्त > गड्ढा, दिल्ली > ढिल्ली

- (१७) संयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन में सबसे महत्त्वपूर्ण अन्य व्यंजन निर तथा र निश्चन्य व्यंजन है। ऐसे स्थलों पर राखों में या तो सम्प्रसारण अथवा स्वर-भक्ति की प्रवृत्ति है या फिर परवर्ती व्यंजन-द्वित्व की। कहीं-कहीं व्यंजन-द्वित्व के साथ ही रेक्ष-विपर्यय भी हो गया है। फलतः रासों में धर्म के धरम, धरम्म, भ्रम्म तीन अकार के रूप मिलते हैं। इसो प्रकार गर्व > गरब, गव्य, गव्य रूप भी।
- (१८) श्चन्य संयुक्त-व्यंजनों में प्राकृत-श्चपभ्रंश की भाँति यथास्थान पूर्व-सावएर्य तथा पर-सावएर्य की प्रवृत्ति प्रचलित दिखाई पड़ती है। फल-स्वरूप इस रचना में भी प्राकृत-श्चपभ्रंश की तरह व्यंजन-द्वित्व की बहुलता मिलती है। रासो के मुक्क, श्चरण, नच, कज्ज, तुह, नित्त, सह, श्चरण, सब्ब, जम्म जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं।
- (१६) परंतु ऋाधुनिक भारतीय ऋार्यभाषा की, व्यंजन-द्वित्व को सरलीकृत करने की मुख्य प्रवृत्ति पृथ्वीराज रासो में भी मिलती है। व्यंजन-द्वित्व का सरलीकरण दो प्रकार से किया गया है—(क) द्वातिपूरक दीधींकरण-सहित श्रीर (ख) द्वातिपूरक दीधींकरण-रहित। दोनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

दोर्घाच्चरिक शब्द में भी च्रितिपूरक दीर्घीकरण के विना ही व्यंजन-द्वित्व का सरलीकरण हो जाता है; जैसे—

चैत्र > \* चैत > चैत

(२०) संयुक्त व्यंबन तथा व्यंबन द्वित्व का सरलीकरण च्वितपूरक अनुस्वार के साथ भी होता है; जैसे—

> दर्शन > दंसन प्रजल्प्य > पर्यपि पद्मी > पंसी श्राह्मप-विचार

- (१) रूप रचना की दृष्टि से रासो की भाषा अपभ्रंशोत्तर और उदयकालीन नव्य भारतीय आर्यभाषा की विशेषताओं से युक्त दिखाई पड़ती है। इनमें से पहली विशेषता है निविंभक्तिक संज्ञा शब्दों का सभी कारकों में प्रयोग। अपभ्रंश में इस प्रवृत्ति का आरंभ ही हुआ था और नव्य भारतीय आर्यभाषा में प्रत्येक कारक के लिए परसर्ग का विकास होने से पूर्व बहुत दिनों तक ऐसे निविंभक्तिक संज्ञा शब्दों के प्रयोग की बहुलता थी।
- (२) उकार बहुला ऋपभ्रंश में कर्ता-कर्म एक वचन में जिस—उ विभक्ति का प्रचलन था, वह रासो की प्राचीन प्रतियों में प्रचुर मात्रा में मिलती है। सभा के सुद्रित संस्करण में इसका ऋभाव दिखाई पड़ता है।
- (३) ऋपभ्रंश की ह परक विभक्तियों के ऋवशेष रासो में काफ़ी मिलते हैं। कनवज्जह, कनवजहे, कनवज्जिह जैसे रूप विरल नहीं हैं। परवर्ती हिंदी में धीरे धीरे यह विभक्ति घिसकर विकारी रूप बन गई।
- (४) करण कारक एकवचन की-इ,-ए,-ऐं श्रापभ्रंश विभक्तियाँ भी रासो में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं; जैसे कारण्इ, फवज्जइ, हत्थे, हत्थें इत्यादि!
- (५) कर्ता-करण तथा कर्म-सम्प्रदान के बहुवचन में-न,-नि,-नु विभक्ति का प्रयोग रासो की ऐसी विशेषता है जो अपभ्रंश में नहीं मिलती लेकिन 'वर्ण्यताकर', 'कीर्तिलता' इत्यादि अवहट रचनाओं से -ह से युक्त अर्थात् -रह,-रिह रूप मिलने लगते हैं। यही-न आगे चलकर विकारी रूप-ओं तथा-आँ में विकसित हुआ। रासो में-ओं,-आँ वाले विकारी रूप नहीं मिलते।
- (६) परसगों की दृष्टि से पृथ्वीराज रासी अपभ्रंश तथा अवहट दोनों की अप्रेचा समृद्ध है। कर्तृ करण परसर्ग ने अथवा ने को छोड़ कर प्रायः शेष सभी परसर्ग

किसी-न-किसी रूप में यहाँ मिलते । कर्म-परसर्ग कहुँ, कहु, कूँ रूप में; करण-अपादान परसर्ग तैं, ते तथा सहुं, सों, सूँ; अपादान-परसर्ग हुंति; संबंध-परसर्ग को, का, की, के तथा कड़, कै; अधिकरण-परसर्ग मज्मिह, मज्मे, मिल्म, मंभ, मिष, मिह, मह आदि विविध रूपों में प्राप्त होता है किन्तु लघुतम रूपान्तर के कनवज्ज समय में अधिकरण-परसर्ग मैं अथवा में कहीं नहीं मिलता।

- (७) सर्वनामों के विषय में रासों की भाषा अपेद्धाकृत अधिक आधुनिक है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के मैं, हूं, हम तथा विकारी रूप मो, मोहि मिलते हैं। मध्यम पुरुष के तुम, तुम्ह, तुम्हइ तथा तैं, तुष्म, तोहि रूप; अन्य पुरुष के सो तथा तासु जैसे प्राचीन रूपों के अतिरिक्त दूरवर्ती निश्चयवाचक के वह, उह तथा उस रूपों का भी प्रयोग मिलता है।
- (८) प्रश्नवाचक सर्वनाम के की, कीन तथा किस, किन रूप; निज वाचक अप्पु, अप्प, अपन; सर्वनाममूलक विशेषण अस, इसी, तस, तेसे आदि प्रकारवाचक और इत्तनिह, इत्तन्त, इत्तने तथा कितकु आदि परिमाणवाचक रूप रासो को अपभ्रंश अवस्था से बाद की रचना प्रमाणित करते हैं।
- (६) संख्यावाचक विशेषग् १ से १० तक की संख्याएँ एक, दुइ, तीन, चार, पाँच, छह, सात, श्राठ, दस नाम से मिलती हैं। १०० के लिए सै, सौ दोनों रूप श्राते हैं। १००० के लिए सहस के श्रातिरिक्त हज्जार ( कारसी ) का भी प्रयोग है। क्रमवाचक पहिलइ, बीय, तिश्र; श्रपूर्ण संख्यावाचक श्राहुद; श्रावृत्तिवाचक दुहु, चहु इत्यादि।
- (१०) किया पदों में यदि ∜मू के सभी काल के रूपों पर दृष्टिपात किया जाय तो श्रापभ्रंश से विकसित श्रावस्था के स्पष्ट लद्माण मिलते हैं। वर्तमान काल में हैं, भविष्यत् में होइहैं तथा भूतकाल में कृदन्त रूप मो, मयो, मयी, मये तथा हुश्र, हुवो इत्यादि।

- (११) कहीं कहीं पूर्वी हिंदी का आहि वाला किया रूप भी रासो में मिलता है, परंतु इसका प्रयोग अधिक नहीं है।
- (१२) भविष्यत् काल में ऋपभ्रंश का स्स मृलक रूप, जो पीछे राजस्थानी में विशेष प्रचलित हुन्ना तथा पश्चिमी ऋौर पूर्वी हिंदी में नहीं ऋाया, रासो में कहीं- कहीं दृष्टिगोचर होता है।
- (१३) सामान्य वर्तमानकाल के लिए रासो में श्रापभ्रंश के तिङन्त-तद्भव श्र वाले रूप के साथ ही स्वर-संकोचन-युक्त— ऐ वाले रूप भी मिलते हैं श्रौर गर्गना करने से पता चलता है कि श्रानुपात की दृष्टि से दोनों का प्रयोग लगभग समान है।
- (१४)—इग ग्रन्त वाला भूतकालिक कियापद; जैसे चिलिंग, किहिंग, किरंग इत्यादि, रासो की श्रपनी विशेषता है। इस प्रकार के कियापद श्रपभ्रंश में नहीं थे श्रीर पश्चिमी हिंदी में भी इस प्रकार के जो किया-रूप मिलते हैं उनका प्रयोग भूत-काल में न होकर केवल भविष्यत् काल तक ही सीमित है।
- (१५)—श्रत कृदंत युक्त क्रियापदों से वर्तमान काल रचना का सूत्रपात रासो में हो चुका था किन्तु इसके साथ श्रस्तिवाचक सहायक क्रिया के रूप जोइकर आधुनिक हिंदी की भाँति संयुक्त काल रचना की प्रवृत्ति उसमें नहीं मिलती। यह अवस्था स्पष्टतः अपभ्रंश के पश्चात् और ब्रजभाषा के उदय के आसपास की है।
- (१६) संयुक्त कियाएँ रासो में अपभ्रंश से अधिक किन्तु ब्रजभाषा से बहुत कम मिलती हैं; साथ ही अर्थ की दृष्टि से भी वे काफ़ी सरल हैं। धरि राख्यो, लेहि बहठो, उड़ चलहि, हुइ जाइ जैसी सरल संयुक्त कियाएँ ही रासो में प्रयुक्त हुई हैं।

#### इ. शब्द-समूह

१. कनवज समय (लघुतम रूपान्तर) में कुल मिलाकर लगभग साढ़े तीन हज़ार शब्द हैं श्रौर यदि रूप विविधता को ध्यान में रखते हुए किसी शब्द के विविध-रूपों में से केवल एक रूप की गणना की जाय तो शब्द-संख्या लगभग तीन-हज़ार होती है। इनमें से लगभग ५०० शब्द संस्कृत तत्सम हैं श्रौर २० शब्द फारसी के

हैं, शेष शब्द मुख्यतः तद्भव हैं। केवल थोड़े से शब्द अर्ध तत्सम अर्थात् प्राकृतअप्रभाश के अवशेष हैं और उनसे भी कम देशी अथवा स्थानीय हैं। इस प्रकार
रासो में तत्सम शब्दों का अनुपात १६% प्रतिशत से अधिक नहीं है। अपभ्रंश को
देखते हुए तत्सम शब्दों का यह अनुपात बहुत अधिक कहा जायगा किन्तु नव्य
आर्यभाषा की प्राचीन रचनाओं को देखते हुए रासो में तत्सम शब्दों का यह अनुपात
कम कहा जायगा। इससे साबित होता है कि भित्तकालीन रचनाओं की अपेता
पृथ्वीराज रासो कुछ प्राचीन रचना है ओर सोलहवीं शताब्दी के व्यापक सांस्कृतिक
पुनर्जागरण का प्रभाव उसपर कम पड़ा है। इसी तरह मुसलमान बादशाहों के
प्रभाव से इस रचना में जिन फारसी शब्दों की बहुलता की बात कही जाती है, वह
केवल बहुत रूपान्तर के लिए सही हो सकती है। लघुतम रूपान्तर में फारसी शब्द
बहुत कम हैं।

## भाषा-निर्माय

#### अ. अपभ्रंश ?

२५ उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पृथ्वीराज रासो के जितने रूपान्तर प्राप्त हैं उनमें से प्राचीनतम की भी भाषा अपभ्रंश से अधिक विकसित तथा नव्यतर है। फिर भी कुछ विद्वानों की धारणा है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा मूलतः अपभ्रंश है। जब से मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित 'पुरातन प्रबंध संप्रह' के पृथ्वीराज ऋोर जयवंद से सम्बद्ध चार अपभ्रंश छुंद सामने आए हैं और उनमें तीन छुंद रूपान्तरित रूप में पृथ्वीराज रासो में प्राप्त हुए हैं, विद्वानों को इस दिशा में अनुमान करने के लिए आधार मिल गया है। डा० दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा ने इसी आधार पर यह स्थापना की है कि मूल पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश की रचना थी। अपभी स्थापना की पृष्टि के लिए उन्होंने 'यज्ञ-विध्वंस' प्रसंग के कुछ छुंदों का अपभ्रंशरूपान्तर प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि यदि वर्तमान रासो की भाषा को थोड़ा सा बदल दिया

१. सिंघी जैन प्रन्थमाला, संख्या २, १६३६ ई०, पृष्ठ व६, वव

न. राजस्थान भारती, बीकानेर, भाग १, अंक १, ऋषेल १६४६

जाय तो वह अपभ्रंश हो जायगी। रूपान्तर की विपरीत प्रिक्तिया का प्रयोग करके इन विद्वानों ने यह दिखलाने का प्रयल किया है कि इसी प्रकार वर्तमान रासो भी मूल अपभ्रंश रासो का आधुनिक रूपान्तर है। यह अनुमान और तर्क शैली काफ़ी मनोरंजक है। इससे इन विद्वानों की अनुवाद-शक्ति का तो परिचय मिलता है किन्तु इससे रासो के भाषा-संबंधी रूपान्तर पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसका निर्णय पाठ विज्ञान के आधार पर ही संभव है। अब तक रासो के जो रूपान्तर प्राप्त हैं उनकी भाषा के मूल ढाँचे में इतना अंतर नहीं है कि उन्हें भाषा के विकास की दो भिन्न अवस्थाओं में रखा जा सके। सच तो यह है कि 'पुरातन प्रबंध संग्रह' के पृथ्वीराज जयचन्द संबंधी छंदों की भाषा भी परिनिष्टित अपभ्रंश नहीं है। डा॰ दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा के अपभ्रंश अनुवाद की भाषा 'पुरातन प्रबंध संग्रह' के पद्यों की भाषा से कहीं अधिक प्राचीन और ठेठ अपभ्रंश है। अंत में इस विषय में इतना ही कहना काफी होगा कि रासो का जो रूप—तथाकथित मूल रूप—अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में अनुमान लगाने की अपेन्ना, वर्तमान रूप की भाषा पर निर्ण्य देना अधिक वैज्ञानिक है।

#### श्रा. डिंगल या पुरानी राजस्थानी

२६, मृल रासो को श्रापभ्रंश मानकर डा॰ दशरथ शर्मा श्रोर मीनाराम रंगा वहीं रक नहीं जाते बल्कि उस युक्ति के श्राधार पर वर्तमान रासो को डिंगल श्रथवा पुरानी राजस्थानी की रचना बतलाते हैं। प्रमाण स्वरूप उन्होंने रासो में प्राप्त जितिश्रा, मेलिया, बुल्यो, मोक्कल जैसे राजस्थानी शब्दों को उपस्थित किया है। इनमें से निःसन्देह मेलिया श्रोर मोक्कल दो ऐसे श्रपभ्रंश शब्द हैं जो राजस्थानी गुजराती में श्राज भी सुरिच्चित हैं। किन्तु डा॰ शर्मा श्रोर रंगा जी ने इन शब्दों से श्रागे बद्कर श्रपने उद्धृत श्रंश की ध्वनि प्रवृत्ति तथा व्याकरण सम्बन्धी विशेषताश्रां पर विचार नहीं किया। डा॰ तेस्खितोरी ने 'पुरानी-पश्चिमी राजस्थानी' की भाषा सम्बन्धी जो दस मुख्य विशेषताएँ भूमिका में गिनाई हैं, उनमें से कोई विशेषता रासो में नहीं मिलती।

१. वही: राजस्थान भारती, भाग १, श्रंक ४. जनवरी १६४७.

२. पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, इशिडयन पटिक्नेरी, १९१४ ई०

उदाहरण के लिए पुरानी राजस्थानी का सम्बन्ध-परसर्ग रा श्रथवा रह हैं या हु हैं रासों के सभी रूपान्तरों में लुप्त है। इसो प्रकार सामान्य वर्तमान काल के उत्तम पुरुष बहु वचन के लिए श्राँ का प्रयोग तथा भविष्यत् काल में श्रन्य पुरुष एकवचन के लिए इसि पदान्त का प्रयोग, श्रादि पुरानी राजस्थानी की ये सामान्य विशेषताएँ भी रासो में श्रप्राप्त हैं। इसके विपरीत 'ढोला-मारू-रा दूहा' में पुरानी राजस्थानी की इन विशेषताओं के श्रातिरिक्त (क) सा-बहुलता, (ख) छ-ध्विन का प्रचलन, (ग) कर्म सम्प्रदान परसर्ग नं, सम्बन्ध परसर्ग तसा, तसी श्रादि विशेषताएँ भी मिलती हैं। ढोला० श्रीर रासो की भाषा के तुलनात्मक श्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि पुरानी राजस्थानी किसे कहते हैं श्रीर रासो उससे कितना दूर है। यदि डिंगल केवल शैली-विशेष नहीं, बल्कि पुरानी पिश्चमी राजस्थानी भाषा का ही दूसरा नाम है तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि रासो की भाषा डिंगल नहीं है। इसका खंडन राजस्थानी तथा वज-भाषा के विशेषज्ञ विद्वानों ने समय समय पर किया है।

#### इ पिंगल या पुरानी ब्रजभाषा

२७, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी से पिगल को अलगाते हुए डा॰ तेसितोरी ने कहा है कि "पिगल अपभ्रंश उस भाषा-समृह का शुद्ध प्रतिनिधि नहीं है जिससे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी उत्पन्न हुई है, बिल्क उसमें ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका आदि स्थान पूर्वी राजपूताना मालूम होता है और जो अब मेवाती, जयपुरी और मालवी आदि पूर्वी राजस्थानी बोलियों तथा पश्चिमी हिन्दी में विकसित हो गए हैं। ऐसी पूर्वी विशेषताओं में से मुख्य है सम्बन्ध-परसर्ग की का प्रयोग जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के लिए सर्वथा विदेशी है और यहाँ तक कि आज भी गुजरात और पश्चिमी राजपूताना की बोलियों में एकदम गायब है। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थानी बोलियों तथा पश्चिमी हिन्दी में इसका ब्यापक प्रचलन है।

इस परम्परा में प्राकृत-पैंगल को प्राचीन प्रन्थ मानते हुए तेसितोरी आगे कहते

१. नरोत्तमदास स्वामी, राजस्थान भारती, श्रद्ध वही।

२. पुरानी राजस्थानी, भूमिका पृ० ६, (हिन्दी ऋनुवाद) नागरी प्रचारियी सभा, वाशी, १६५५ ई०

हैं कि प्राकृत पैंगल की भाषा की पहली संतान प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी नहीं, बिलक भाषा का वह विशिष्ट रूप हैं जिसका प्रमाण चन्द की किवता में मिलता है श्रौर जो भलीभाँति प्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा सकती है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मध्ययुगीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विशेषज्ञ गार्सी द तासी, बीम्स, होर्नले, ग्रियर्सन, तेसितोरी आदि यूरोपीय तथा डा॰ सुनीतिकुमारी चटर्जी, डा॰ धीरेन्द्र वमी, नरोत्तम दास स्वामी आदि भारतीय विद्वानों ने एक स्वर से रासो की भाषा को प्राचीन पश्चिमी हिन्दी अथवा प्राचीन अजभाषा कहा है।

परन्तु पृथ्वीराज रासो की भाषा को पुरानी ब्रजभाषा कहने के साथ मैं इतना अवश्य जोड़ना चाहूँगा कि ब्रजभाषा के प्राचीनतम किय स्रदास की रचनाओं से ब्रजभाषा का जो स्वरूप सामने आता है, उससे पृथ्वीराज रासो की भाषा पर्याप्त भिन्न है और यह भिन्नता काल-सम्बन्धी ही नहीं बिल्क प्रदेश-सम्बन्धी भी है। रासो के संज्ञा, सर्वनाम और भूतकालिक कुदन्तों के उच्चारण का भुकाव ब्रजमंडल के — औकारान्त की अपेद्धा- ओ कारान्त की ओर अधिक है; साथ ही सम्भवतः प्राचीनतर अवस्था की भाषा से सम्बद्ध होने के कारण अकारान्त शब्दों में भी अन्त्य उ की स्वतन्त्र सत्ता को सुरद्धित रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है; अर्थात् अपेत् अपेर-ओ के स्थान पर-अउ की ओर भुकाव है। इसी प्रकार व्यंजन-दित्व आदि अन्य ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियों में रासो अप्रपन्न थुग की भाषा के निकट दिखाई पड़ता है। व्याकरण की दृष्टि से भी रासो की भाषा में नव्य भारतीय आर्य-भाषा की उदयकालीन विश्लेषात्मक अवस्था का आरम्भ मात्र मिलता है। इन्हीं कारणों से रासो की भाषा पुरानी ब्रजभाषा होती हुई भी सूरसागर की भाषा से कुछ पछाँह की तथा काफी पूर्ववर्ती प्रमाणित होती है।

## माकृत-पेंगलम् श्रीर पृथ्वीराज रासो

२८ परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो पिंगल रचना है। फ्रेंच इतिहासकार गार्सो द तासी का प्रमाण है कि "रायल एशियाटिक सोसायटी वाली इस्तलिखित

प्रति पर एक फारसी शीर्षक दिया हुन्ना है 'तारीख प्रिथूराज बज्जबान पिंगल तसनीफ़ कर्दा किंव चन्द बरदाई' जिसका न्नाशय है प्रिथूराज का इतिहास, पिंगल भाषा में, रचना करनेवाला चंद बरदाई।"

श्राधुनिक विद्वानों में से कुछ तो पिंगत को पुरानी ब्रजभाषा मानते हैं श्रौर कुछ श्रवहट श्रथवा देश्य भाषा मिश्रित परवर्ती श्रपश्चा । परन्तु इन मान्यताश्रों का तर्कसंगत श्राधार स्पष्ट नहीं है । पिंगल का श्रर्थ हिन्दी में छुन्दःशास्त्र भी होता है श्रौर यह श्रधिक प्रचलित है । श्रव प्रश्न यह है कि छुन्द के पिंगल श्रौर भाषा के पिंगल में क्या सम्बन्ध है ? पिंगल का मृल श्रर्थ छुन्द है या भाषा ? पिंगल शब्द का प्राचीनतम प्रयोग श्रभी तक जिस पुस्तक में मिला है वह चौंदहवीं सदी की प्रसिद्ध रचना 'प्राञ्चत-पैंगलम्' है । 'प्राञ्चत-पैंगलम्' छुन्दःशास्त्र का प्रन्थ है जिसमें छुन्दों का लच्चण प्राञ्चत भाषा में दिया गया है श्रोर उदाहरण के लिए कुछ छुन्द भी प्राञ्चत के हैं परन्तु प्रस्तुत उदाहरणों में से श्रधिकांश ऐसे हैं जिनकी भाषा पर तत्कालीन देशी भाषाश्रों का गहरा रंग है । पूरी रचना में देशी मिश्रित प्राञ्चत भाषा के छुन्दों की प्रधानता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके रचिता का मुख्य उद्देश्य लोक प्रचलित देशी भाषाश्रों के छुन्दों का सोदाहरण विवरण देना है । संभवतः इसमें देशी छुन्दों की प्रधानता के कारण श्रागे चलकर 'पिंगल' शब्द तत्कालीन देश भाषा के लिए श्रथवा देश्यमिश्रित प्राञ्चत भाषा के लिए प्रचलित हो गया।

२६. छुन्द श्रोर भाषा को पर्याय समभने की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक संस्कृत के लिए पाणिनि ने श्रष्टाध्यायों में बराबर 'छुन्दस' संज्ञा का प्रयोग किया है। इसके बाद भी छुन्द के श्राधार पर भाषा के नामकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। गाहा (गाथा) छुन्द-प्रधान प्राकृत को 'गाहा बन्ध' तथा 'दोहा' छुन्द का सबसे पहले प्रयोग करने के कारण श्रपभ्र श को 'दोहा बन्ध' कहने के श्रानेक प्रमाण मिलते हैं।

१. हिन्दुई साहित्य का धतिहास (अनुवादक ढा० लक्ष्मीसागर वाःग्पेंय) १६५३ ए० ६६

२. बिन्लिओथेका इंडिका, १६०२ ई०, प्राकृत पिंगल सूत्राणि, निर्णयसागर प्रेस १८६४ ई०

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिन्दी, नागरी प्रचारिसी सभा; १९४०, प० १४, १०६

मध्ययुग में भी रेख़ता छुन्द के कारण उर्दू ज़बान का नाम 'रेखता' पड़ गया था। इसिलए छुन्द का अर्थ देनेवाले 'पिंगल' शब्द का प्रयोग देश्य मिश्रित अपभंश के लिए होने लगना कोई असंभव और आकस्मिक घटना नहीं है। इस दृष्टि से 'प्राकृत-पिंगलम्' का अर्थ प्राकृत-मिश्रित पिंगल भाषा अथवा पिंगल मिश्रित प्राकृत-भाषा भी हो सकता है। परन्तु यहाँ 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग संभवतः देश्य भाषा के लिए ही किया गया है।

३० भाषा के लिए 'पंगल' शब्द का प्रयोग कितना पुराना है, यह ठीक ठीक बता सकना मुश्किल है लेकिन पिंगल के स्नाचार्य नाग देव के नाम पर तत्कालीन देशी बोली के लिए 'नागवानी' नाम सोलहवीं सदी के स्नास-पास प्रचलित हो गया था। 'तृहफ़त उल-हिन्द' के व्याकरण वाले खंड में मिर्ज़ा खाँ ने 'नागवानी' स्नोर 'पातालवानी' दो शब्दों का प्रयोग किया है।' 'पातालवानी' इसलिए कि नाग देव पाताल लोक में ही रहते हैं। इस प्रकार उस भाषा का नाम छुन्द से चलकर स्नाचार्य तक स्नोर स्नाचार्य से उनके पौराणिक स्थान तक पहुँच गया। १८ वीं सदी के पूर्वार्घ के हिन्दी किव स्नोर स्नाचार्य भिखारीदास ने भी ब्रज, मागधी, स्नमर (संस्कृत), यवन; पारसी (फ़ारसी?) के साथ 'नाग-भाखा' का उल्लेख किया है जिसका स्नर्थ संभवतः पिंगल ही है।' परन्तु यहाँ 'नाग भाखा' स्नोर भाखा' दोनों का उल्लेख साथ-साथ करने से ऐसा प्रतीत होता है कि 'नाग भाखा' 'ब्रज भाखा' से भिन्न है। ऐसी हालत में यह युक्तिसंगत नहीं है कि पिंगल को पुरानी ब्रजभाषा स्वीकार किया जाय।' तात्पर्य यह कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को जो 'पिंगल' कहने को पुरानी परंपरा है, उसके स्नाधर पर उसे पुरानी ब्रजभाषा कहना प्रमाणित नहीं होता।

३१. अब यह देखना चाहिए कि तेसीतोरी ने जो पृथ्वीराज रासो की भाषा को 'प्राकृत-पैंगलम्' की भाषा-परंपरा में रखते हुए उसे विकसित अवस्था को भाषा

१. मिर्जा खान्स ग्रैमर ग्रॉव दि बजभाखा-जियाउदीन, विश्वभारती, १६३५ ई ०

२. अज मागधी मिलै श्रमर, नाग यवन भाखानि । सइज पारसी हू मिलै, पट विधि कहत बखानि ॥ (शुक्तः इतिहास, ए० ३०२ से उर्युत)

#### कहा है', वह कहाँ तक सही है।

(क) 'प्रकृत-पैंग लम्' में उद्वृत्त स्वर के स्वतन्त्र श्रास्तित्व को सुरिच्चित रखने की प्रवृत्ति प्रवल दिखाई पड़ती है। स्वर-संकोचन के द्वारा उद्वृत्त स्वर को पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त कर देने के उदाहरण प्रा० पैं० में बहुत थोड़े मिलते हैं।

> (= उपकार). ४७० उवश्रार (= सहकार), '४६१ सहश्रार सुऋरिस-वऋणा (= सुसहश-वदना), ४६६ हि श्रश्र  $(= \varepsilon \zeta q) \times \delta$ कामराश्रस्स (= काम राजस्य) ४४३ (=नागरी) ४४३ गाश्ररी (= छादन), २८३ छात्रगा (= युवजन), ३८६ जुव श्रगा (=पादा), ४४४ पाश्रा िर्णलञ्ज (= निलये, २७६

उद्वृत्त स्वर को सुरित्त्त रखने की यह प्रवृत्ति प्राकृत-ग्रापभ्रंश की है ग्रीर इस विषय में प्राकृत-पैंगलम् में उसका पूरा निर्वाह दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत पृथ्वीराज रासो को दो ऐसे स्वरों का सह-ग्रास्तत्व स्वीकार्य नहीं है। नव्य-भारतीय ग्रार्य भाषाग्रों की ध्वनि-प्रवृत्ति के त्र्यनुसार रासो में ऐसे स्वरों के संकोचन की ग्रोर विशेष सुकाव है। इस प्रकार रासो की भाषा प्राकृत-पैंगलम् के बाद की प्रमाणित होती है। स्वर-संकोचन की जो प्रवृत्ति प्रा० पैं० में त्र्यारम्भ-भर हुई थी, वह रासो तक ग्राते-ग्राते पर्याप्त प्रवल हो गई।

(ख) च्रित-पूरक दीर्घीकरण के द्वारा व्यंजन-द्वित्व के सरलोकरण की प्रकृत्ति भी प्राकृत-पैंगलम् में बहुत कम है। णीसास (४५३), णीसंक (१२८), जासु

१. पुरानी राजस्थानी; पृष्ठ ६, ना० प्र० समा, १६५५ ई.

(१४१), कहीजे (४०२) करीजे (४०२) जैसे थोड़े से शब्दों को छोड़कर यहाँ प्रायः निम्नलिखित प्रकार के व्यंजन-द्वित्व वाले उदाहरण ही ऋधिक मिलते हैं।

| ऋषगा           | (80%)   | दुव्वरि (४५३)   |
|----------------|---------|-----------------|
| <i>विज्ञ</i> इ | ( ४४४ ) | पक्खर ( २६२ )   |
| गव्याञ्चा      | ( 왕도국 ) | पवात्र (३७८)    |
| जक्लग्         | ( ३०४ ) | पोम्म (५५०)     |
| जक्त्यगु       | ( ३०४ ) | बप्पुडा (४०?)   |
| जज्जल          | ( }Zo ) | मिच (४०५)       |
| जोव्यगा        | ( २२७ ) | मित्तरि (५४५)   |
| <b>ग्</b> चइ   | ( ५२३ ) | स्तरिस्सा (३८६) |
| थपगा           | (80%)   | हम्मीर (१८०)    |

व्यंजन-द्वित्व की प्रवृत्ति भी प्राकृत-श्रापभ्रंश की है श्रीर यहाँ भी प्राकृत-पैंगलम् का भुकाव उस प्रवृत्ति के निर्वाह की श्रीर है। इसके विपरीत पृथ्वीराज-रासी में छुंदीऽनुरोध-जनित व्यंजन-द्वित्व की छोड़ कर श्रान्यत्र यह प्रवृत्ति इतनी प्रवल नहीं है। यह भी रासी की भाषा की विकसित श्रावस्था का प्रमास है।

(ग) प्राकृत पैंगलम् का भुकाव ग्रादि श्रीर श्रमादि ग्रसंयुक्त न को ए में परिवर्तित कर देने की श्रोर विशेष है; जैसे—

ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रवृत्ति को प्राकृत-श्रपभ्रंश का प्रभाव कहा जा सकता है श्रीर प्रादेशिक दृष्टि से राजस्थानी वैशिष्टय । एए-त्व विधान की प्रा॰ पें॰ में इतनी प्रबलता है कि प्राकृत की माँति शब्द के श्रादि में भी इसे सुरिक्ति रखा गया है । इसके विपरीत पृथ्वीराज-रासो में एए को भी न बना देने की प्रवृत्ति है । प्राकृत-पैंगलम्

में व्रजभाषा के बीज दृंदते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। रास्रो में कोई शब्द ए से शुरू नहीं होता।

(घ) ध्यनि-प्रवृत्ति में श्रपेद्माकृत रूढ़ श्रीर प्राचीन होते हुए भी रूप रचना में प्राकृत-पैंगलम् नव्य भःरतीय श्रार्थभाषा के निकट दिखाई पड़ता है। यहाँ ब्रजभाषा के श्राकारान्त तथा श्राकारान्त पुल्लिंग संज्ञा-विशेषण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

बुड्ढा (५४५), बुड्ढा (५१२), वमुडा (४०१), वंका (५३७), दीहरा (२०६), श्रोह्मा (२४६), पिञ्रला (४०८), काञ्रा (३१८), माञ्रा (३१८) इत्यादि इसके प्रमाण हैं।

वस्तुतः ये दंर्घान्त रूप उपान्त्य स्वर के साथ पदान्त के स्वाधिक प्रत्यय-श्र <-क के संयुक्त होने से बनते हैं। संज्ञा-विशेषणों के पदान्त में स्वर-संकोचन द्वारा -श्रा श्रीर -श्रो करने की दोना प्रवृक्तियों में से प्राकृत-पैंगलम् -श्राकारान्त की श्रोर श्रिधिक प्रवृक्त दिखाई पड़ता है। यह श्राकारान्त सर्वत्र छुन्द में मात्रा-पूर्ति के लिए ही नहीं है। सामान्यतः यह विशेषता खड़ी बोली की मानी जाती है। मिर्जा खाँ के श्रात्मार यह विशेषता उनके समय बोल चाल की वजभाषा में भी थी।

यदि यह सच है तो इससे इतना प्रमाणित होता है कि वजभाखा का पदान्त —श्रो श्रारम्भक श्रवस्था में —श्रा था श्रौर एक समय सम्पूर्ण पश्चिमी हिन्दी में —श्राकारान्त पुहिस सज्ञानवशेषको का प्रचलन था।

रासं। से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती । रासो में आकारान्त और आकारान्त दोनों ही प्रकार के पुल्लिंग संज्ञानंबरेष ज्ञानहीं मिलते । प्रधानता उकारान्त पदों की ही है; आकारान्त पद प्रायः छंद में मात्रा पूर्ति के लिए तुकान्त में आथवा क्वचित कहाचित तुकान्त के पूर्व भी मिलते हैं।

( ङ ् संज्ञानिकोषणों में प्राकृत-पैंगलम् जहाँ इतना आगो है वहाँ भूत-कालिक कृदन्त अर्थात् क्रिया के निष्ठावाले रूपों के विषय में प्राचीनतर रूपों का ही निर्वाह करता है। निष्ठा के गयउ भयउ कियउ रूप ही अधिक मिलते हैं। गयो, गयो,

१ व्रजभाखा व्यक्तरण, ५० ४७,

श्रथवा भयो; भयी रूप प्राकृत-पैंगलम् में कम मिलते हैं। कर्मवाच्य के जाएगिश्रो (५४७), भगीत्रो (३४८), कहित्रो (३४३) तथा कर्त्वाच्य के कंपित्रो (२६०), मंतपित्रो (२६०), सम्माणीत्रो (५०६), उगो (२७०) जैसे थोड़े से श्रोकारान्त कदन्त रूप श्रवश्य मिलते हैं जिनमें उद्वृत्त स्वर श्रो पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त नहीं हो सका है, बल्कि अपनी स्वर-सत्ता बनाए हुए है। निष्ठा के त्रोकारान्त त्रीर स्रीकारान्त रूप वजमाषा की विशेषता बतलाए जाते हैं श्रीर प्राकृत-पैंगलम् में इनकी कमी है। यहाँ प्राकृत पैंगलम् के विपरीत पृथ्वीराज रासो में स्त्रोकारान्त स्त्रीर स्त्रीकारान्त निष्ठा-रूप प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कियो, कियो. रह्यो. रह्यो दोनों प्रकार के रूप यहाँ पदे-पदे मिलते हैं। निःसन्देह इन दोनों प्रकार के रूपों में स्रोकारान्त रूपों की प्रधानता है। यह विशेषता जयपुरी स्रौर कन्नोजी बोलियों में पाई जाती है जिनमें से एक व्रजभाषा के पश्चिम की है तो दूसरी पूरव की । शायद इसीलिए वार्ड ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को कन्नीजी कहा है। यह भी सम्भव है कि कन्नोज-नरेश जयचन्द की पुत्री संजोगिता सम्बन्धी कथा के वर्णन की प्रधानता तथा जयचन्द के साथ चंद के सम्बन्ध अथवा सम्पर्क के कारण ही वार्ड ने यह राय बनाई हो। परन्त श्रोकारान्त निष्ठा रूपों की प्रधानता के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि यह वजभाषा की त्रारम्भिक त्रवस्था का सूचक है। बहुत सम्भव है कि व्रजभाषा के ब्राधिनिक श्रीकारान्त रूप श्रोकारान्त रूपों के परवर्ती विकास हो।

(च) संज्ञा विशेषणों की तरह निष्ठा के कुछ स्थाकारान्त रूप भी प्राकृत-पैंगलम् में भिलते हैं, जो उसे खड़ी बोली के बीज सुरित्तत रखने का श्रेय देते हैं; जैसे—

> टंकु एक्कु जइ सेंघव पाश्रा। जो हउ रङ्को सो हउ राश्रा॥ (२२४) सोउ जुहुद्धिर संकट पावा। देवक लेक्खिल केएा मिटावा॥ (४१३) सज्जा हुश्रा। (४८३)

हिस्ट्री आॅव दि लिटरेचर एंड दि माइ गॉलोजी ऑव दि हिन्दू त, जिल्द २, पृष्ठ ४ ६२ (गार्जी द तासी द्वारा उद्भृत, हिंदुई साहित्य का इतिहास; पृ० ७०)

रासो में इस प्रकार के आकारान्त निष्ठा-मूलक कियापद नहीं मिलते। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृत-पैंगलम् भारतीय आर्यभाषा की उस अवस्था से संबद्ध है जिसमें विभिन्न बोलियों के मिश्रित रूप एक साथ एक दूसरे के समानान्तर विकसित हो रहे थे अथवा संबद्ध-प्रकृति की रचना होने के कारण प्राकृत-पैंगल म् में पश्चिमी और पूर्वी विभिन्न बोलियों की रचनाओं का मिश्रण हैं जब कि रासो बोली विशेष की रचना है!

( छ ) प्राकृत पैंगलम् में प्राकृत-श्रापभ्रंश की श्रापेत्ता परसर्ग श्राधिक मिलते हैं श्रीर जो मिलते हैं वे भी ध्वन्यात्मक दृष्टि से विकसित श्रावस्था के हैं; जैसे —

करण-परसर्गः

संभुहि सहुं (१६२)

सम्प्रदान-परसर्गः

काहे लागी (४६३)

संबंध-परसर्गः

ता-क जगािग (४७०)
देव-क लेक्खिल (४१२)
वित्त-क पूरल (२८३)
खुरसागा-क श्रोल्ला (२४६)
ता-का पिश्रला (४०८)
मेच्छह-के पुत्ते (५७)

श्रधिकरण-परसर्ग :

मुह महँ (१८०) दिक्षि महँ (२४६)

िंदी के विकास में अगन्न रा का बोग, नवीन संस्करण, १९५४, ए० ६२
वी० सी० मजूमदार को प्राकृत पैंगजम् के कुछ छंदों में जो बंगजा भाषा का आभास हुआ है, वह
वस्तुत:—अज वाले भृत-कृदनों के मागबी तत्व और पूर्वी सर्वनामों के कारण । संभवतः इसीलिए

डा० चैटर्जी ने उनके मत का खंडन किया है (बंगाती लैंग्वेज, भूमिका, पृ० ६४ )

परन्तु रासो में प्राकृत-पैंगलम् की श्रपेत्ता परसर्गों का प्रयोग प्रचुर है। इससे रासो की भाषा विकसित श्रवस्था की प्रमाणित होती है।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्राकृत-पैंगलम् के संबंध-परसर्गों में से कुछ मैथिली की भाँति क हैं किन्तु ब्रजभाषा की भाँति को अथवा को परसर्ग का एक भी उदाहरण नहीं है। इससे क्या यह समका जाय कि 'प्राकृत-पैंगलम्' के इन रूपों में प्राचीन मैथिली के तत्त्व हैं? या फिर यह समका जाय कि यह क परसर्ग परवर्ती का, को का आरंभिक रूप है?

जो हो, इस विषय में रासो की स्थिति ऋधिक स्पष्ट है। यहाँ संबंध परसर्ग को के कुछ उदाहरण ऋवश्य मिलते हैं। परंतु ऋाधुनिक ब्रज का की नहीं मिलता।

संबंध-परसर्ग को लेकर प्राकृत पैंगलम् श्रौर पृथ्वीराज रासो की तुलना से यहाँ जो निष्कर्ष प्रासंगिक है, वह यह कि ये दोनों ही रचनाएँ उस वर्ग की हिंदी से संबद्ध हैं जिनका संबंध परसर्ग—क मूलक होता है श्रौर इस दृष्टि से ये रा परसर्ग वाली पश्चिमी राजस्थानी से भिन्न हैं।

(ज) इतनी दूर तक प्राकृत-पैंगलम् श्रीर पृथ्वीराज रास्ने की भाषा में पौर्वापर्य संबंध प्रमाणित होता है। किन्तु इसके बाद प्राकृत-पैंगलम् में ध्विन-संबंधी एक प्रवृत्ति ऐसी मिलती है जिससे दोनों के बीच प्रादेशिक श्रंतर की पृष्टि होती है। प्राकृत-पैंगलम् में प्रायः इ श्रीर र को ल में परिवर्तित कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जैसे—

धारा = धाला (३१८) चमर = चमल (३२७) तुर्क = तुलक (२६२) परइ, पड़इ = पलइ (३२७) बहुरिश्चा = बहुलिया (३१३) गौड़ = गोल° (२१६, ४२३) कलचुरि = कलचुलि (२६६) कन्नडा = करासाला (४४६) तुरंता = तुलंता (५२०)

इस ल के लिए प्राकृत-पैंगलम् की हस्तलिखित प्रति में कोई विशिष्ट चिह्न था या नहीं, इसका उल्लेख उसके विद्वान् संपादक श्री चन्द्रमोहन घोष महोदय ने नहीं किया है; फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस ल का उच्चारण उस समय बहुत कुछ मूर्धन्य रहा होगा।

वैसे, र > ल परिवर्तन मुख्यतः मागधी तथा वैकित्तिक रूप से चूिलका पैशाची प्राकृत की विशेषता रही है। इनके अतिरिक्त पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में भी र > ल परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं।

यह निर्ण्य करना कठिन है कि प्राकृत पैंगलम् की यह र > ल परिवर्तन की प्रवृत्ति मागधी समभी जाय या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी ? जब कि इस पद्य-संकलन की रचनाश्रों में रूप-रचना की दृष्टि से बिहारी, पूर्वी श्रौर पश्चिमी सभी बोलियों के तत्त्व मिलते हैं तो इस ध्वनि-प्रवृत्ति को राजस्थानी कह देना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण रचना में पछाहीं प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण ही इस ध्वनि-प्रवृत्ति को चाहें तो राजस्थानी कह सकते हैं।

पृथ्वीराज रासो में भी एकाध स्थान पर र > ल परिवर्तन के उदाहरखा भिलते हैं। लघुतम के कनवज्ज समय में एक स्थान पर सरिता के लिए सलिता (२०३.१) रूप मिलता है। सरिता के लिए सलिता का प्रयोग कनीर-प्रथावली में भी भिलता है—

### बहती सलिता रह गई [४'६]

(भ) सारांश यह है कि पृथ्वीराज रासों को भाषा परंपरा के श्रानुसार पिंगल होते हुए भी प्राकृत-पैंगलम् की पिंगल से श्राधिक विकसित है; इसमें प्राकृत श्रापभ्रंश के रूद रूपों के श्रावशेष श्रापेन्ताकृत कम हैं श्रीर नव्य भारती श्रार्यभाषा के नये रूप श्राधिक हैं।

र—सालं–शो । (हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण व. ४. २वव), रस्य लो वा । (वही, ४ ३२६) ।

तेसितोरी, पुरानी राजस्थानी § २६

## मट्ट भाषा-शैली और पृथ्वीराज रासी

३२, पृथ्वीराज रासो की माषा में ध्वित श्रीर रूप की दृष्टि से एक श्रीर नवीवनता मिलने के साथ ही दूसरी श्रीर जो प्राचीनता मिलती है, उसका कारण तब स्पष्ट होता है जब हम राजस्थान के श्रान्य भट्ट किवयों की रचनाएँ देखते हैं। प्राकृत-श्रपभंश की तरह व्यंजन-दित्व वाले शब्दों के प्रयोग नरहिर, गंग श्रादि भट्ट किवयों की रचनाश्रों में भी प्रचुर-मात्रा में मिलते हैं। नरहिर श्रीर गंग श्राक्वर के समकालीन थे श्रीर संभवतः उनके दरबारी किव भी थे। इस प्रकार ये किव १६ वीं सदी के उत्तरार्ध में थे। पृथ्वीराज रासो के श्रांतिम संग्रह श्रीर संकलन का समय भी लगभग यही बताया जाता है श्रीर उसकी प्राचीनतम प्रतियाँ भी इसी के श्रासपास की हैं। ऐसी हालत में तत्कालीन 'भट्ट-भण्तं' के रूप में भी पृथ्वीराज रासो की भाषा नरहिर तथा गंग की भाषा-परंपरा में श्राती है।

नरहरि भट्ट के वादु में पृथ्वीराज रासो की शब्द-रचना के समान निम्नलिखित रूप मिलते हैं।

एक्क (२.१), रिममहि (२.२), मन्गरिह (२.४), श्रप्पु (२.४), बढ्ढेउ (२.४), बोल्लिह (२.६), भुल्लिह (३.४), श्रिध्य (४.२), मुढ्ढ (४.४), समस्य (४.२), किञ्जश्रे (६.४), दिञ्जश्रे (६.६), भञ्जेउ (७.२), धुपित (७.३), हत्यहं (७.३), वित्यरउं (७.४), गोप्प (८.४), सन्ब (८.४)।

विद्वानों का श्रमुमान है कि 'श्रोजपूर्ण शैलों को सुसज्जित करने के लिए' भट्ट किव्यों ने इन प्राकृताभास रूपों का प्रयोग किया है। किन्तु शौर्य के श्रांतिरिक्त श्रृंगार के प्रसंग में भी इस शैलों का व्यवहार देखकर किसी श्रम्य युक्तिसंगत कारण की संभावना प्रतीत होती है। भट्ट वस्तुतः पेशेवर किव होते श्राए हैं श्रीर पेशे की परंपरा के कारण इनमें छुंद-श्रलंकार के साथ-साथ भाषा की प्राचीन परंपरा भी श्राधिक सुरिद्धित रहती है। संभवतः इसीलिए इनकी रचनाश्रों में प्राकृताभास शब्दों की श्रधि-कता मिलती है। पृथ्वीराज रासो की भाषा में पिंगल के साथ प्राचीन प्राकृताभास शब्दों की बहुलता के लिए यह व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है।

१. ढा० सरयूपसाद अध्यवाल-अकबरी दरबार के हिंदी कवि, १६५० ई०, परिशिष्ट ।

२. डा० धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजभाषा 🖇 ३३

# प्रथम ऋध्याय

# ध्वनि-विचार

# तिपि-शैली श्रोर ध्वनि-समृह

३३ पृथ्वीराज रासो की भाषा में सामान्यतः निम्नलिखित ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं—

> स्वर : अप्र आहर्दे उऊ (ए) ए, (आ)) आरो। ऐ आरो।

व्यंजन: कलगघ च छ ज भ ट ठ ड इ ढ ट ए ग् तथद घनन्ह पफ ब भ मम्ह यरल व शसह

३४. हस्व ए श्रीर हस्य श्रो के श्रस्तित्व के लिए कोई टोस प्रमाण नहीं है। श्रन्य प्राचीन पांडुलिपियों की तरह रासो की भी किसी प्रित में इन स्वरों के लिए विशिष्ट लिनि चिह्न का न मिलना स्वाभाविक है। छुंद-प्रवाह में ए से सर्वत्र दीर्घ ए का ही मान होता है; जैसे सभावाली प्रित के ग्यारह से एकानवें (१०२), तथा एक रवी मंखल भिदाहि (१८३) में एक श्रीर एकानवें दोनों शब्दों में ए के दीर्घ उच्चारण की रचा की गई है; यहाँ तक कि रिव का रवी कर दिया गया है किन्तु ए को हस्व नहीं किया गया है। परंतु उसी पंक्ति में श्रागे इक किरहें श्रानंद पाठ हे जिससे एक के इक उच्चारण का पता चलता है। इससे मालूम होता है कि ए का हस्व उच्चारण भी होता है जो बहुत कुछ इ के निकट था; इसलिए लिखते समय उसे इ के द्वारा व्यक्त करते थे। एक > इक्क > इक परिवर्तन से भी इस मत की

पुष्टि होती है कि अपभ्रंश-काल से ही आदि ए का उच्चारण संभवतः स्वराघात के कारण हस्व हो गया था। हस्व ए के उच्चारण की पुष्टि अप॰ एह (हैम॰ ८.४.३३०) > इह (१४.१) % > यह (५७.२) से भी होती है। ए के हस्व उच्चारण को वर्तमान काल की तिङन्त-तद्भव क्रियाओं के पदान्त-इ का पूर्ववर्ती-अ-के साथ संयुक्त होकर-ए तथा-ऐ हो जाना भी प्रमाणित करता है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो में हस्व ए के आस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

३५. हस्व श्रो के लिए भी रासो में कोई स्वतंत्र चिह्न नहीं है। परंतु यहाँ भी ध्विन-परिवर्तन की प्रवृत्ति के सहारे हस्व श्रो की संभावना मानी जा सकती है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए श्रापभंश में श्रोइ होता था जिसे हेमचन्द्र ने संस्कृत श्रादस् का श्रादेश कहा है (प्राकृत व्याकरण, ८.४.३६४)। इसके लिए स्वयंभू के पडम-चरिड (७.३.५,६; १८.१.३,६) में उहु रूप मिलता है। प्राकृत-पैंगलम् (१३६) में श्रो का प्रयोग हुत्रा है। रासो में उह (२०७.३, २०६.४), वह (३०६.६) दो रूप मिलते हैं।

श्रों > उ° > व परिवर्तन से स्पष्ट है कि श्रापभ्रं श-काल से ही श्रो का उच्चारण हुस्व हो चला था। इस तथ्य की पुष्टि निष्ठा के उकारान्त तथा श्रोकारान्त कियापदों से भी होती है।

इस प्रकार ए की भाँति आयों के भी हस्य उचारण का आतुमान रासो में लगाया जा सकता है।

३६ श्रानुनासिक स्वर भी रासो में मौजूद हैं। इन्हें लिपि शैली के परंपरागत श्रानुस्वार के द्वारा व्यक्त किया गया है। छंद-प्रवाह से परिचित व्यक्ति श्रानुस्वार श्रोर श्रानुनासिक में श्रांतर कर सकते हैं, यह सोचकर ही लिपिकारों ने दोनों ध्वनियों को एक ही चिह्न से व्यक्त किया है। किन्तु जैसे कि डा॰ चैटजीं ने उक्ति

अयहाँ श्रीर श्रागे भी जहाँ ग्रंथ-नाम न हो श्रीर संदर्भ-संकेत के लिए केवल संख्याएँ हों तो पृथ्वीराज रासो (कनवज्ज समय, लघुतम रूपान्तर) समका जाय। संख्याश्रों में से पहली पच संख्या है श्रीर दूसरी पंक्ति-संख्या।

च्यक्ति-प्रकरण की प्राचीन कोसलो में 'संकामक अनुनासिकता' लिख्ति की है', रासो में भी इसी प्रकार को सानुनासिकता मिलती है। सभा की प्रति में सगुंन, मांन, प्रमांन, प्रयांन (४१२ |१) असे यह सानुनासिकता प्रमाणित होती है। यहाँ परवर्ती दन्त्य अनुनासिक ध्वनि के प्रभाव से पूर्ववर्ती ध्वनि भी अनुनासिक हो गई है। ऐसी अनुनासिकता के प्रमाण कबीर ग्रंथावली के बांन, रांम, कांम आदि शब्दों में भी दिखाई पड़ती है।

इसके अतिरिक्त वर्गीय अनुनासिक का द्वित्व व्यंजित करने के लिए पूर्ववर्ती ध्विनि-चिह्न के ऊपर अनुस्वार देने की प्रशृत्ति दिखाई पड़ती है; जैसे संमुह, तंमुह, (४१२।१)।

है ज़ के लिए रासो की प्रतियों में कोई स्वतंत्र चिह्न नहीं है। ज के द्वारा ही ज़ को भी व्यक्त किया गया है। रासो (३'४,५) के उिंड (उिंड्य), बडगुज्जर (बड़-गुज्जर) जैसे शब्दों से पता चलता है कि ज़ के उच्चारण का ऋस्तित्व ऋवश्य था। ऋपभ्रंश के बाद नव्य भारतीय ऋार्यभाषा में यह नई ध्विन है।

३८, धारणोज की लघुतम रूपान्तर वाली प्रति में तो नहीं, किन्तु समा की प्रति में ब श्रौर व का श्रन्तर स्पष्ट है। इन दोनों ध्वनियों को दो भिन्न चिह्नों द्वारा स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया है। रिव के लिए रिब कहीं लिखा न मिलेगा श्रौर न तो बोल के लिए कहीं वोल । फिर भी इसमें पूरा सन्देह है कि व का पूर्ववर्ती उच्चारण उस समय तक सुरिच्चत रहा होगा। पूर्व के लिए पुच्च (१३.१,१४.२) राब्द का मिलना ही बतलाता है कि प्रा० मा० श्रा० का व इस भाषा में व हो गया था। ऐसी स्थित में श्रुति-परक उच्चारण को छोड़ कर व के मूल श्रौर पूर्ण उच्चारण की संभावना नहीं प्रतीत होती।

य की स्थित भी यही है। संपूर्ण कनवज्ज समय में य से शुरू होने वाले शब्द कुल १६ हैं जिनमें से १४ तत्सम शब्द हैं श्रीर वे भी प्रायः संस्कृत श्लोकों में प्रयुक्त १. बिक्क, १६५३ ईंक, स्टबी ईंदर

पत्र-रंख्या। पृष्ठ

हुए हैं। य से शुरू होनेवाले तद्भव शब्द निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यह श्रीर येह हैं। इनके श्रांतिक्ति श्रांदि य प्रायः ज में बदल गया है; जैसे यदि > जिंद >जइ (१४१'४)।

य श्रुति श्रौर संयुक्त व्यंजन के एक भाग के रूप में ही सुरिच्चित दिखाई पड़ता है।

३६ व्यंजन-द्वित्व स्चित करने के लिए सभा की प्रति में कोई चिह्न नहीं है। मालूम होता है, लिपिकार ने उनका सही उच्चारण पाठक के छंद-बोध पर छोड़ दिया है।

भट (भट्ट), पुबह (पुब्बह), उतर (उत्तर), कनवज (कनवज्ज), पिषन (पिष्पन), दिलीपति (दिल्लीपति) (४२३।१) इत्यादि शब्द इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। लिपि में द्वित्व चिह्न का अप्रयोग देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे स्थलों पर प्रथम अन्तर पर स्वराघात की प्रवृत्ति रही होगी।

४० न्ह श्रीर म्हः क्रमशः दन्त्य श्रीर श्रीष्ट्य श्रनुनासिकों की ये महाप्राण् ध्वनियाँ रासो में सामान्य रूप से मिलती हैं। इनका उदय संभवतः श्रपभ्रंश काल से ही हो गया था। बहुत संभव है, ये उससे भी पहले रही हों।

## छंद-सम्बन्धी ध्वनि-परिवर्तन

४१. रासो में प्रयुक्त तद्भव शब्दों में होनेवाले ध्वनि-परिवर्तन के नियमों का अध्ययन करते समय आरंभ में ही चिरपरिचित शब्दों के ऐसे रूपान्तर सामने आते हैं कि ध्वनि विज्ञान के विद्यार्थों की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। साहित्य के समीच्चक नियमित और अनियमित सभी प्रकार के रूपान्तरों को 'किव की स्वेच्छा' कहकर आगे बढ़ जाते हैं, किन्तु इससे समस्या हल नहीं होती। किव की स्वेच्छा का ही शास्त्रीय नाम 'छन्दो-ऽनुरेध' है। छंदों के अनुरोध से ही किव यथास्थान प्रचलित शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन करने को विवश होता है। इसलिए नियमित ध्वनि-परिवर्तन के वेज्ञानिक अध्ययन से पूर्व छंद-संबंधी ध्वनि-परिवर्तनों को अलगाकर विचार कर लेने से सुविधा होगी।

छुंद-संबंधी परिवर्तन सर्वथा किव की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होते । श्रानियमित से प्रतीत होनेवाले उन परिवर्तनों का भी यदि व्यवस्थित रीति से विश्लेषण किया जाय तो निश्चित नियमों का पता चलेगा। रासो में छुंद-संबंधी ध्वनि-परिवर्तन के निम्न-लिखित नियम दिखाई पड़ते हैं।

४२. लघु श्रक्षर को गुरु बनाने के लिये राखोकार ने प्रायः तीन उपायों से काम लिया है:—

```
(क) स्वर का दीधींकरगा-
       उघरिय (उद् + 🎶 घट् ) = श्रोघरियो (३१६'३)
       कमलन
                              कमलान (३३६.४)
       चल्यो
                              चालिउ (१'२)
       जुड़े
                              जुरे (२६०'३)
       पँवार (परमार )
                              पावार (३३४.१)
                          =
       मधुर
                             माध्र (३४४.५)
       महिलन
                              महिलान (३३६'२)
                          =
( ख ) व्यंजन-द्वित्व--
(१) समास-रचना में
       जित गित स
                              जितगातिस्स (१३४'१)
       दह दिसि
                              दह हिसि
                                       ( ७६'३ )
      मद गज
                              मदग्गज (१८२'२)
      नव जल
                                       (२७२.५)
                              नवज्जल
      हय गय
                              हयगगय
                                      ( $ 30)
(२) वीप्सा ऋथवा पुनरुक्ति में
                  ( १३३.४ )
      कलक्कला
                               तलतलस्स्र
                                        (१३८१)
      कसिक्कसि
                  ( ७६.४ )
                               घनिध्धनी
                                        ( १३२.३ )
      कहकत
                   ( ३११.४ )
                               लहल्लक
                                        ( 67.5 )
```

```
खरक्खर (३०४'३)
                  ( $5.8 )
       गहुरगह
 (३) एक ही शब्द के अन्तर्गत
कः श्रालकः (५१'२, ११८'२), उरको (१५६.३)
    करकस (१३४.३), कनक (१७५.२)
   किरिक (१३६'१), ठक १२८८'२),
   कटकः (२८२,१) धनुकः (११८१), पायकः (१७'२)
 ्व : दिख्खरा ( १'२ ), मुख्ख ( १७७'३ ),
    विख्लहर (३१५७)
 गः सरग्ग (१३२'३)
 च: परच्चए (६८'३), सविच्चित(२८६'१)
  जः कमधज्ज (३०३'२), कनवज्ज (१३'३),
      फर्वाक्स (२०८:१), सुज्जल (३७),
      हजारस्री (२५४'१), सुज्जान (६४'५),
      सावजा ( २२६'१ )
  ट: निकट्टे (२६५'२), कमह (२४४'२)
  त: उत्तरिय ( ६'१ ), तिबत्तह ( ७७. ४), तारत्त (५०'३),
           धावत्त ( ३२०'२ ) निरत्त (१३६'२), परवत्त (६६'३)
           भत्त ( २४७'२ ), अगिएात्त ( २३१'१ )
  दः नारइ (२२२.४), सरइ (४१.१), सबइ (११६.१)
  न : करन्तु (१७४.२), चरन्न (१७४.४), मन्न (१७४.२)
       मोहन्न (५४.१), गमन्न (६८.३), अवन्न (११८.२)
       हिरन्नहि (३४३.२), त्रिन्नयन (२१६.४), रावन्न (२१५.१)
  पः उपमा (५२.३), तरप (१७२.२), तलप (१६०.३)
     धुष्पदं (१३६,३), त्रिष्पु (१८२.२), मधुष्प (२७१.४)
```

ब : साहिब्ब (१०२.२), सब्ब (१०२.२), श्रब्बीर (६४.३) तब्ब (२२३.३)

भ : कुकुम्भ (५४.४)

म : कम्मान (२६१,३) दाहिम्मो (२६६,२), द्रुम्म (२५२.२) दाडिम्म(८८.१) सनम्मुख (२७८,६), रेसम्म (२३५१)

ल : कुझए (२४३.१), गुहिल्लय (३.३), तबल्ल (२२३.३), पल्ल (२४२.१), पहिल्ले (२६६.१) हल्लय (३.४), त्रिबल्ली (३१४), मिल्लान (१४५.१)

व: चुव्वई (२३६,२)

सः निकस्स (२८६.२), रस्स (८०.२)

ध्यान से देखने पर पता चलता है कि शब्दान्तर्गत व्यंजन-द्वित्व सबसे श्राधिक क, ज, न, श्रीर ल में हुन्ना है। कारण स्पष्ट है; क्योंकि कंड्य स्पर्श, तालव्य घर्ष-स्पर्श, दन्त्य श्रानुन।सिक श्रीर पाश्चिक व्यंजन ध्वानियाँ सरलता से दित्व हो सकती हैं।

(ग) शब्दान्त में श्रानुस्वार—जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचिरित मानस में श्राधिकांशतः तुकान्त में मात्रापृति के लिये किसान से किसाना जैसे श्राकारान्त रूप कर दिए हैं तथा कहीं-कहीं तुकान्त को श्रानुस्वार से युक्त कर दिया है जैसे :--

#### चन्द्रहास हर मे परितापं ( सुन्दर कांड )

उसी प्रकार रासो में भी तुकान्त में मात्रा पूर्ति के लिये अनुस्वार जोड़ दिया गया है। इसके उदाहरण पदे पदे मिलते हैं, फिर भी देखए छुद सं० २४६

श्रानुस्वार की वृद्धि कभी-कभी समास में भी दिखाई पड़ती है; जैसे-कामं कला (१४०°२)

४३, गुरु श्रद्धर को लघु बनाने के लिए रास्ते में निम्नलिखित पद्धतियाँ श्रपनाई गई हैं:—

```
(क) ह्रस्तीकरणः
            श्रपूर्व > श्रपुव (३३६ ५)
            श्राबद्ध > श्रबद्ध (२६१'२)
           कांति > कांति (३४०'१)
            काया > कया (२९६.३)
            ढिल्ली > ढिल्ल (२५३.१)
            द्वितीय > दुतिय (३१८४)
           भ्रांति > भंति (३१५.६)
           मानो > मनो (३०८.२)
           राठोर > रठोर (३०५'१)
( ख ) व्यंजन-द्वित्व का सरलोकरण
       श्रपुव्व ( श्रपूर्व ) > श्रपुव ( २३६'५ )
       ढिल्ली
                     > ढिली (३३५.१)
       श्रापन ( श्रात्मन् ) > श्रापन ( ३०२'२ )
       चालुक (चालुक्य) > चालुक (२७७ र)
                     > दिजइ (२७६ १)
       दिजाइ
(ग) अनुस्वार का अनुनासिकीकरण
            कंपइ > कॅपे ( २६५'३ )
            गयंद > गयँद (३११ र )
            चंपति > चँपति (३०६'२)
            चंपिड > चँपिड (३०५'२)
            पुंडीर > पुँडीर (२०६'१)
            बंध > बँध (३४६.४)
            संयोग > सँजोग (३४१'२)
            हिंदुवान> हिंदुवागा (२७७'१)
```

88. छंद सम्बन्धी परिवर्तनों में गुरु से लघु बनाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं है जितनी लघु से गुरु बनाने की । यह प्रवृत्ति मध्ययुग के अन्य हिन्दी कान्यों में भी मिलती है । सन्देश रासक में भी इन पद्धतियों का आश्रय लिया गया है । रासो में छुन्द-सम्बन्धी ध्वनि-परिवर्तनों पर विचार करते हुए बोम्स को इतनो अव्यवस्था दिखाई पड़ी कि उन्होंने रासो के डिंगल-भाषा नामकरण का कारण इस अव्यवस्था को ही ठहराया । बीम्स के अनुसार "वर्तमान युग के भाट चंद की शैली को 'डिंगल-भाषा' कहते हैं क्योंकि यह छंदः शास्त्र के बँधे नियमों का पालन करने वाली पिंगल के विरुद्ध है । डिंगल नामकरण का जो कारण बीम्स ने बताया है, उसके बारे में यहाँ कुछ भी कहना प्रासंगिक नहीं है । लेकिन चंद छंदों में अव्यवस्था देखकर उनका संकुचित (लजित) होना युक्ति संगत नहीं है । स्वयं रास्त्रों के 'आदि पर्व' में हो मात्रा-सम्बम्धी ये वाक्य कहे गए हैं—

छंद प्रबंध किवत्त जित, साटक गाह दुहत्थ। लाहु गुर मिरिडत खंडियिह, पिंगल स्त्रमर भरत्थ।। ८१॥ युत स्त्रयुत जित्त विचार विधि, वयन छंद छुटयौ न कह। घटि वही मती कोई पढ़इ, तो चंद दोस दिजो न वह॥ ८२॥

रासो के छंद सम्बन्धी परिवर्तन वस्तुतः भाषा के लय-प्रवाह के अनुमार ही है और ध्वनि-परिवर्तन का यह भो एक नियमित ढंग है।

### स्वर-परिवर्तान

艰:

४५, रासो की लिपि-रोलो में ऋ वाले तत्सम शब्द प्रायः री के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय तक ऋ स्वर नहीं रह गया था श्रोर उसका उच्चारण सामान्यतः इ के निकट समभा था। लेकिन

१. डा० हरिवल्लभ भायाणी, संदेत रासक \$ १६, § १७,

२. बीम्स स्टडीज ६न दि गैमर आँव चंद वरदायी जे० ए० एस० बी० त्रिल्द ४२, भाग १, १८७३ ई०।

३. पलेन, फ्रोनेटिक्स इन एशिएंट इंडिया § ३'२३

तत्सम शब्दों के ऋतिरिक्त रासो में ऋनेक ऐसे ऋषं-तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनमें ऋ ऋ ऋन्य स्वरों में परिवर्तित हो गया है। यह परिवर्तन रासो की कोई ऋपनी विशेषता नहीं है बल्कि प्राकृत-ऋपभ्रंश की परंपरा का निर्वाह मात्र है। ऋ के परिवर्तन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

```
叛 <
         म्र
       गृह > घर (२७६.५,३०२.२,३१६.२,३२६.२)
         इ :
狠
   >
        श्रमृत > श्रमिय (३११.३)
       कृत > किय (१०५१)
       हृदय > हिय (७२.२)
       नृत्य > नित्त (१३०,२)
       ई :
狠 >
       मृत्यु > मीचु (२७६.२)
        उ :
羽.
       मृत > मश्र (३२०.६)
       पुच्छ > पुच्छ (४७.३ ११६.४)
        ए:
驱 >
       गृह > गेह (५⊏.३,६७,४,६२.२,१७३.३,२७३.२)
  श्रन्त्य स्वर :
```

88. , रासो में अन्त्य स्वर के लोग तथा ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अन्त्य स्वर के ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति अपभ्रंश-काल से ही व्यापकता प्राप्त कर चुकी थी। भाषावैज्ञानिकों ने लिच्चित किया है कि ठेठ अपभ्रंश के

<sup>%</sup> इहरसहोफं : इ.प० २टही, पृ० ७; भायाची : संदेश रास्तः; झैमर ई ४१; टर्नर : 'फ्रोनेटिक वीव नेस आफ़ टर्रासनेशनल प्रतिमेट्स :न इही आर्यन', जे० आर० ए० एस०, १६२७, पु० २२७–३६

सभी शब्दों का श्रांत हुस्व स्वर से हुआ है। संभवतः आदि अन्तर पर स्वराघात होने के कारण ही अन्त्य स्वर के उच्चारण में दुर्वलता आई है। इस नियम के अन्तर्गत आने वाले रासो के शब्द निम्नलिखित हैं--

```
> गंग (१६२.१. १७३.२. २४३.१)
गंग
    > धार (५१४)
'धारा
      > भाष (८०.१,८७.२)
भाषा
      > जोध (८०.२, २५८.२)
योद्धा
      > वग्ग (१५५१, २५६,१)
वल्गा
रजनी > रयिषा (३७०,१)
      > रेख (१३४.३)
रेखा
सेना
      सेन (१००,४,८५,८६०.१,२६२.१,१०३.४)
शय्या > सेज (७४.४)
शोभा
      > सीम (३४.१,३५.१,६६.१,७६.१,११५.१,)
लजा > लाज (१२१.२, १२२.२, १५२,१)
राज्ञी > रानि (१४५,४)
      > भुज (२०८३, ३२६.४)
भूजा
```

### माद्र-संबंधी स्वर-परिवर्तन

89. बीम्स का अनुसरण करते हुए कुछ विद्वानों ने रासो के शब्दों में स्वर-परिवर्तन संबंधी अराजकता तथा स्वच्छंदता की बात दुहराई है। किसी भाषा की ध्वनि प्रवृत्ति को ठीक से न समक पाने पर प्रायः उसमें अराजकता ही दिखाई पड़ती है। प्राकृत वैयाकरणों ने भी अपभ्रंश के बारे में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। परंतु खोज करने पर उस अराजकता में भी निश्चित् नियमों की प्राप्ति होती है प्राकृत-अपभ्रंश की तरह रासो में स्वर-परिवर्तन दो प्रकार के मिलते हैं।

विपिन विद्वारी त्रिवेदी, चंद वरदाथी श्रीर उनका काव्य पृ० २६७.

२. स्वराणां स्वरा: प्रायोपभ्रंशे। (हेम० प्राक्तत व्याकरण, प्रा४।३२६), त्रिविकस (३.३.१), मार्करहेय (१७.६)

```
मात्रा - संबंधी
    (事)
    (ख) गुए। - संबंधी
  मात्रा-संबंधी परिवर्तन के उदाहरण निम्नलिखित हैं-
        罗:
                        श्रनंदने (२४२'२)
        श्रानंद°
                         द्ययास (१६४'२)
         श्रायास
        श्रारंभ
                         अरंभ (२०६'३)
                         श्चरधंग (२६ ३)
         श्रधाँग
                   >
        श्रारोह
                  >
                        श्ररोद्द (५१'२)
                         श्रालाप (१२२१)
                   >
        श्रालाप
                         अवास (१६५'१, १८५'२)
                   >
        श्रावास
                         द्यसाढ़ (११५'२)
                   >
        श्रासाढ
                         अहार (१५४'१)
        श्राहार
                   >
                         कट्टरी (१३४'१, १३५'२)
        कटारी
                   >
        कालिंदी
                         कलिंदी (५१'१)
                   >
        चाँदनी
                         चंदगी (२०७'१)
                   >
                         तंबोल
        ताम्बूल
                                 (१४5'२)
                   >
                         तमूल (१४६'१)
                   >
                         तराजन (७७'३, २०६०४)
                   >
        ताराजन
                         पयाल (२२'२, २४२'२)
                   >
        पाताल
                                  (३'६, १४६'३)
        राजपुत्र
                          रजपूत
ई > इ :
        जीव
                         जिय
                                  (३४६'२)
                   >
        जीवन
                   >
                         जियग
                                  ( २७७'४ )
```

(8,3)

जियन

जीवन

तीरभुक्ति तिरहुक्ति\* (१००'२)

ऊ > च :

भूत हुन्न (३०२'४)

४८ मात्रा-संबंधी स्वर-परिवर्तन के जो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, उनमें से अधिकांश स्थलों पर आदि अन्तर में ही स्वर की मात्रा परिवर्तित हुई है। म॰ भा॰ आ॰ के अध्येताओं ने लिन्ति किया है कि मात्रा-संबंधी परिवर्तन प्रायः आद्य अन्तर के स्वर में ही होता है ने आर वह भी दीर्घ से हस्व की ओर होता है। आद्य अन्तर में स्वर का गुणात्मक परिवर्तन बहुत कम होता है।

### गुण-संबंधी स्वर-परिवर्तन

82. स्वरों का गुण-संबंधी परिवर्तन मात्रा की ऋषेता ऋधिक जटिल ऋोर विशेष ऋष्ययन का विषय है। रासो में यह परिवर्तन निम्नलिखित दंग से हुआ है--

°翔°, > ま:

तुरंग > तुरिय (३०६'१)

স্থ° > इ :

रणस्तम्भ > रिएथंभ (२७७'४)

शय्या > सिंजा (६४'३)

°श्र° > उ:

श्रांजलि > श्रांजलिय (१७० ३)

°इ > স্ব :

ध्यान > धुन (२२:२)

- \* समवतः इसका अर्थ तीर-हुँति (तार अर्थात् तट से या के पास ) है। इस स्थिति में मी तीर > तिर परिवर्तन प्रस्तुत नियम के अंतर्गत आ जाता है।
- † डा० एस० एम कान्ने, प्राकृत चैंग्वेजेज़, भारतीय विद्या भवन, बम्बई,

```
इ° > उ :
                          (७३४, १७७४)
       द्विज > दुज
                          ( ३०४'४ )
       बिन्दु > बुंद
इ° > ऊ :
       इन्र
                   ऊख
                          (२०७२)
              >
       द्वितीय > दृव
                        ( ୧୦୦ି୧ )
°ई° > श्र :
       निरीच्य >
                   निरिख (४८'१, ६४'३)
°उ > अ :
              > चख (२७'३, ३२'३, ११०'४, ३०३'२)
       चन्न
                   मुकट (१४६'३)
              >
       मुकुट
°उ°> इ :
       कौतुक
              >
                   कोतिग (२०५ ४)
                   पुरिख (१२०'३)
       पुरुष
              >
'ड' > श्रो :
       सुवर्ण
                    सोवन्न (५४'१, ४='३)
               >
°ऊ° > श्रो :
                    तंबोल (१४⊏'२)
       ताम्बूल
               >
                    मोल (३७'२)
               >
       मूल्य
                    नोपुरं (१३२'२)
       नूपुर
               >
प > इ
      :
                    इह (१४'१, ३२'२, १०६'२)
       एष
               >
                    इक्क (६'२,११०'४,१७७'२,१३८'४)
               >
       एक
*C* > \ \ \ :
       नरेन्द्र
                    नरिंद् (६९'२, ११२'१, १३८'४)
               >
```

"ए°> उ

देवालय > दुवाल (२०३६)

'श्रो'>श्रा :

ब्रोड़( ब्रुट्) > ब्रांडि (१४५'४)

°श्रो°>ऊ :

क्रोध > कृह (३३१'१)

'ऋौं°>उ :

मौक्तिक > मुतिय (३१'३)

'ऋौ'>स्रो :

कौतुक > कोतक ( ३१८ ५)

प्० स्वरों के गुण में परिवर्तन की विभिन्न स्थितियों के अध्ययन से परिवर्तन के कारणों का भी पता लगाया जा सकता है। कहीं तो यह परिपर्तन समीपवर्ती स्वर की अनुरूपता के कारण हुआ है जैसे विंदु > वृंद आर कहीं स्वराधात की उपस्थिति तथा अनुपश्थित के कारण। किन्तु परिवर्तन के कारणों की अपेद्या उसकी स्थितियों का अध्ययन विशेष उपयोगी है।

## उद्वृत्त स्वर

पृश् प्राकृत-अपभ्रंश में मध्यग व्यंजनों के लोप से शब्द के उचारण में विद्यत उत्पन्न हो जाती थी आरे उस स्थान पर प्रायः किसी हस्व स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भाषावैज्ञानिक उस स्वर को उद्दृत स्वर कहते हैं। भारतीय आर्य-भाषा विशेषतः म॰ भा॰ आर॰ और आर॰ भा॰ आ॰ में उद्दृत्त स्वर का इतिहास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसे स्वतन्त्र रूप से सुरिहात रखने, य व श्रुति में परिवर्तित कर देने और पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त करने के अनुसार आर॰ भा॰ आर॰ की किसी रचना की भाषा की परख होती है।

पृथ्वीराज रासो में उद्वृत्त स्वर की ये तीनों श्रवस्थाएँ मिलती है। (क) उद्वृत्त स्वर का स्वतन्त्र श्रास्तित्व सुरज्ञित रखना—रासो में यह प्रवृत्ति विरल दिखाई पड़ती है। जो थोड़े से उदाहरण मिलते हैं उन्हें प्रावृतः अपभ्रंश काल का अवशेष समभ्रना चाहिए।

चुतुष्षिष्ठ > चडसिंह (३१३.५) यदि > जइ (१४१.४) राज > राउ (१३.३,१७०.२,२७०.३,३२५.१) वात > वाउ (३०२.२)

(ख) पूर्ववर्ती स्वर के साथ उद्वृत्त स्वर की संधि—दो स्वरों का सह श्रास्तित्व रासो को स्वीकार नहीं है। प्रायः उन्हें स्वर-संकोचन के द्वारा श्राथवा संधि के द्वारा संयुक्त कर देने की श्रोर मुकाव श्राधिक है। यह प्रक्रिया शब्द के श्रान्तर्गत तथा शब्दान्त दोनों स्थितयों में दिखाई पड़ती हैं।

#### शब्दान्तर्गतः

**त**तीया > \*तिईज > तीज ( 8.8 ) पादातिक > \*पाश्चाइक > पाइक > पायक्क (१७ २) राजपुत्र > \*रात्र्यस्त > रावुत > रावत (३२०१) ज्वालापुर > \*जालाडर > जालोर (२७७'२) सुवर्श > सोनि (१७५.४) श्रवरा > स्त्रोन (५५.३,५६.१,२६३.१) \*संद्रंभरी > संभरि (१५.२,१४२.१,२७०.६). शाकंभरी > मऊर > मोर (७१.३, १७७४) मयूर > संमुख > संमुह > साम्हो (४.१,४२.३) शब्दान्त में :

> किलयुग > कलऊ (८८२) कंचुक > कंचुम्र > कंचू (५२.१) समय > समै (६५.४) जय > जै (१६०४)

#### पदान्त में :

उद्वृत्त स्वर के संकोचन का प्रभाव रूप-रचना के चेत्र में विशेष दिखाई पड़ता है। इसके द्वारा विकारी रूपों तथा कियापदों के रूपों में बहुत परिवर्तन हो गया।

```
(१) तृतीया विभक्ति में "श्रइं > "ऐं—
     हत्थ\dot{\xi} > हत्थें (२२६.४)
     तइं > तैं (२७७.१, २,३,४)
(२) वर्तमान काल के तिङन्त किया-पद में -- श्रह > रि
 कहै
      ( १४६ ं३, ३०५ ं१ ) = कहइ
 चलै (३'४, ३८८'१) = चल्र
 श्रावे (१०४'१, १५६'४)
 कंपे (२३='२)
 सुनै (४२ १)
 जंबे (२९६'२) रहें (७४'४, १४५'४, २७४'४)
 गिनै (५७'२) मंपै (२३७'१)
 छुट्टे
     (५१३) जानै (२'२,२६१'४)
        (१०६'१) रक्खे (२७६'१)
(३) विधि श्रीर कर्मवाच्य के क्रिया पद में - 'श्रइ > 'ऐ
 जिंगाजे (१८'१) हिस्सिये (१६'२.१६'४)
```

(४) मनिष्यत् के किया-पद में—'० द्राइ > ऐ जानिहें (६५ ॥) भिक्कि (६.२)

चढे (२८७'१) लिये (१०२'२)

खये (१४<sup>'</sup>२) चले (१८६<sup>'</sup>१)

कढ़े (२८७'२) चमके (२०७'१)

(ग) उद्वृत्त स्वर का य श्रित में परिवर्तन—रासो में स्वर-संकोचन के बाद श्रुति का स्थान त्राता है। व श्रुति की श्रपेचा रासो में य श्रुति श्रिधिक मिलती है। इस प्रवृत्ति को प्राकृत अपभ्रंश परम्परा का निर्वाह समभ्ता चाहिए। इसका बिचार व्यंजन प्रसंग में किया जायगा।

## व्यंजन-परिवर्तन

### क. असंयुक्त व्यंजन

पू २, महाप्राणीकरणः रासे में श्रादि श्रीर श्रनादि श्रल्पप्राण व्यंजन को महाप्राण कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

५३. घोषीकरण: श्रघोष व्यंजनों में से कुछ को रासो में घोष बना देने के डदाहरण मिलते हैं, जैसे,

यहाँ केवल क के घोषीकरण के प्रमाण मिलते हैं। संभव है, घोष बनाने की प्रक्रिया इससे ऋधिक न्यापक रही हो।

प्रश्व. मूर्धन्यीकरणः कुछ दन्त्य ध्वनियाँ रास्रो में मूर्धन्य रूप में प्रयुक्त मिलती हैं।

थ > ह:

्र प्रंथि > गंठि (१७७'२, १७८'२)

तुलनीय संदेश रासकः कडिंदय कुडिल अयोग तरंगिहिं ( १७७ २ )

२, वही, एए इकट्ठु कट्ठु मह दिन्नउ (१८०.४)

त > हः

गर्त > गड्ढे (१५५.१)

द > ढः

दिल्ली > ढिल्ली (४२'१, १००'१, १८६'४, १६८'३)

परंतु श्रानुनासिक न का मूर्धन्य ए। में परिवर्तन बहुत कम हुआ है । इससे स्पष्ट है कि रासो की प्रवृत्ति सभी ध्वनियों को मूर्धन्य करने की श्रोर नहीं थी।

पूप्. ग्य-त्व विधान : रासो में थोड़े से तत्सम तथा श्रर्ध-तत्सम शब्दों के श्रितित्त निम्नलिखित स्थलों पर न > ग्रा परिवर्तन हुआ है—

कथन कहणो (२८०'१)
श्मशान मसाण (२६६'१)
हिंदुवान हिंदुवाण (२७७'१)
रहना (४/१च्°) रहणो (२८०'२)
भानु भागु (२८७'२)
भानु भागु (२६६'२,२८५'२)

श्चर्ध-तत्सम श्रवशेषः

रजनी रयणी (२६७'१) वदन वयण (२२८'२) चंद्रिका चंद्रणी (२७०'१)

मने (मनसि) मिए (२३८.१)

**५**७ ग > नः

श्चरनित (३१७'६) कारन (४५'२) श्चरन (३१८,५) किरन (४५'२) कंकन (७६'६) गन (२७'१,१८०'१) कर्न (७६'३)
मोहिनी (२७३'२)
नर्वान (३१७'५)
चरन (२४'१)
पानि (५२'३, १७१'३, १६०'१)
तरुन (४६'२, ३३३'४)
पान (३३'१, १४५'६)
तीन (८६'२, १०१'३ पूरन (७५'२)
दिक्खन (१५०'२)
प्रमान (४२'२)
द्रप्पन (५३'१)
प्रमान (४२'२)
प्रमान (१२७'३)

ण > न की श्रोर विशेष भुकाव से प्रमाणित होता है कि रासो की भाषा राजस्थानी की श्रपेत्ता ब्रजभाषा के श्रिधिक निकट थी।

पूर्त मध्यग-म-की स्थिति : श्रापभ्रंश की तरह राखो में भी मध्यग म को विकल्प से वें कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

कुमारी कवाँरि (१७८'१)
तोमर तोवँर (२३५'२,२३६'६)
पामार पावाँर (३'४)
प्रमाण प्रवान (५'२)
भ्रमर भवंर (३०१'२)
सामंत सावंत (१२६'१,१४६'६,३२२'२)

पृष्ट. मध्यग तथा श्रान्त्य व की स्थिति : भाषावैज्ञानिकों ने श्रान्त्य व के लोप श्रोर उ में परिवर्तित हो जाने को ब्रजभाषा की विशेषता बतलाई है। फल-स्वरूप रूप-रचना के चेत्र में श्रापभ्रंश के पूर्वकालिक प्रत्यय इवि श्रोर श्रावि ब्रजभाषा में केवल इ के रूप में श्राविशाष्ट्र रह गये। इसके श्रातिरिक्त राव > राउ १. भाषाणी, संदेश रासक, मैं मर ६ ३३. सी. ५०४ व

हो गया। इस प्रकार ध्वनि तथा रूप-रचना दोनों ही दृष्टि से ब्रज में -व,- -व का ध्वनि-परिवर्तन महत्वपूर्ण है। रासो में वे दोनों विशेषताएँ लिखत को जा सकती हैं।

६०, मध्यग तथा अन्त्य स की स्थिति : रासो में अन्त्य — स का परिवर्तन प्रायः ह में हो गया है। संख्या वाचक विशेषणों में तत्सम – श पहले – स हुआ। किर – ह हो गया ; जैसे

दश > दस > दह (७६. ३, १६३. २);
एकादश > ग्यारस >ग्यारह (१'१) द्वादश > द्वादस > बारस >
बारह (३३६. ३) त्रयोदश > तेरस > तेरह (३१८'६)
वस्तुतः यह श्रन्त्य-स स्वरान्तर्गत ग्रथवा मध्यग ही कहा जायगा ।
केसरी > केहरी (७४. २) इसी प्रवृत्ति का परिणाम है।

पष्ठी विभक्ति में °स्य > °स्स > °ह परिवर्तन इसी नियम के ऋन्तर्गत हुआ।
था ; जिसके फलस्वरूप में रासो में पष्ठी के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

श्चंगह ( १६२. १ ) श्रसमनह ( ८. २ ) कनवज्जह ( ६१. ४ ) तडित्तह ( ७७. ४ ) दरबारह ( ८३. १ ) निसानह ( २० २. १ )

भविष्यत् के तिङन्त-तद्भव रूपों में भी °ष्य° > स्त > ह की प्रवृत्ति देखी जा सकतो है।

भिद्दिहै ( ६. २ ) मानिहै ( ६४. ६ ) मंगिहइ ( १२३. २ )

६१, अन्य मध्यग व्यंजनों की स्थिति : प्राकृत-अग्रमंश को माँति रासो में भी क गच ज त द तथा प अलग्राण स्पर्श व्यंजनों के लोग और उनके स्थान पर य व अति के उच्चारण के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। रासो में आए हुए इस प्रकार के शब्दों को मण्माण आण्का अवशेष कहा जा सकता है। इस विषय में रासो की कोई अपनी विशेषता नहीं है।

```
新. :
        'श्ररिक
                      अरिय
                               (१३.२)
                               ( २६६, ४, ३११, ३ )
         स्राकाश
                      श्रायास
        दिनकर
                    दिनयर (४५,१,३०५,२)
         मणिकार
                     मनियार
                              (3,00)
         लोक
                     लोय
                               ( ३४७, ४ )
                               ( १४२, २, ६४, ४ )
                      सयल
         सकल
ग :
         उद्गते (उद्+<गम्) उये (१५.२)
         नगर
                     नयर
                              ( ३२. १, ६०. ४, ७०. १, )
                              (१५०. २, १६२. १)
                     मयंक
                              ( १७६. २ )
         मृगाङ्क
         मृगेन्द्र
                              ( 43.8)
                     मयंद्
च :
         लोचन
                     लोयन
                               ( ३११.६ )
                               ( २२८.१ )
         वचन
                     वयगा
         कविजन
                    कवियन
                               ( ३२.१ )
জ
                               ( 40.8, 28.8, 2228)
         गज
                     गय
         गजेन्द्र
                               ( 43.3 )
                     गयंद
         गुणिजन
                     गुनियन
                              ( ८६.१ )
                     निय
         निज
                               ( ૨૯.૨, ૪૪.૧, ૧૨૯.૨ 🏃
                     पयंपि
                                ( १.30.? )
         प्रजल्प्य
                               (४२.२, २७६.२)
                     भुवंग
         भुजंग
                               ( २६७.१ )
         रजनी
                     रयगाी
                                  ( ३३०.8 )
                     कायर
त :
        कातर
```

घावु

घात

( २०२.१ )

|     | पाताल    | पायाल  | (२२·२,२४ <b>२·१</b> )     |
|-----|----------|--------|---------------------------|
|     | रतन      | रयन    | ( ३२०.४ )                 |
|     | वात      | वाय    | ( १६.४ )                  |
|     | सुत      | सुवन   | ( १०६・२ )                 |
| द : |          |        |                           |
|     | पद्द्ल   | पयदल   | <b>( ২ধ</b> ৪' <b>२</b> ) |
|     | पादातिक  | पायक   | ( १७:२ )                  |
|     | मद्मत्त  | मयमत्त | ( २५६.४ )                 |
|     | रुदंत    | क्वंत  | ( १८५ २)                  |
|     | हृद्य    | हिय    | ( ৩২•২ )                  |
| प : |          |        |                           |
|     | गोपाल    | गोवल्ल | ( १०१ ४ )                 |
|     | जंगलपति  | जंगलवै | <b>(</b> ३१ <b>६·</b> १ ) |
|     | भूपाल    | भुवाल  | ( ३१७२)                   |
|     | राजपुत्र | रावत   | ( ३२०.४ )                 |
|     | रूप      | ह्रव   | (१६·२,४४.१,४८·३           |
|     |          | •      |                           |

६२, मध्यम महाप्राण स्पर्श व्यंजन: शब्द के अन्तर्गत स्वरों के बीच में आनेवाली महाप्राण ध्वनियों का प्रायः महाप्राणत्व ही शेष रह जाता है। यह प्रवृत्ति भी प्राकृत अपभ्रंश काल से ही आरम्भ हो गई थां। इस प्रकार के अनेक तद्भव शब्द रासों में भी पाए जाते हैं। नीचे मध्यम स्व ग; श्र ध तथा भ के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

ख :

|     | दुःख | दुइ  | ( २०३∙२,३३⊏∙४ )                  |
|-----|------|------|----------------------------------|
|     | सुख  | सुह  | ( ३३८'४ )                        |
| घ : |      |      | ( 11 - 10 - 22 - 14 )            |
|     | सुघट | सुहर | ( <b>५७</b> °१,२३२ <b>°५</b> ) - |

4 :

ध :

भ :

**६३. व्यजन संबंधी-विशेष परिवर्त्तनः** रासो में व्यंजन संबंधी कुछ विशेष परिवर्तन भी लिखत किए जाते हैं उदाहरण निम्नलिखित हैं—

क > हः

ज > ग:

ट > र :

भट > भर (१२५.६, ३१८.५, ३२२.२, ३२२.४)

र > ल:

सरिता

सलिता (२०३.१)

इन परिवर्तनों का कारण स्पष्ट नहीं है किन्तु पुरानी हिंदी के अपन्य काव्यों में भी इस प्रकार के विशेष व्यंजन-परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं।

## संयुक्त व्यंजन

६४ संयुक्त व्यंजनों में से निम्नलिखित के परिवर्तन विशेष रूप स उक्लेखनीय हैं।

च्च की कुछ स्थितियों को छोड़कर शेष संयुक्त व्यंजनों में प्राकृत श्रापभ्रंश की भाँति रास्ते में भी पूर्व-सावर्ण्य तथा पर-सावर्ण्य के द्वारा प्रायः व्यंजन-द्वित्व हो गया है। रास्ते में जहाँ छुंदो उनुरोध से व्यंजन द्वित्व नहीं हुआ है, वहाँ व्यंजन द्वित्व का यही कारण है। नीचे इनमें से प्रत्येक के कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण उद्घत हैं।

(१) च > क्ख :

```
चीग्
                      खीन
                              ( ५३४ ) .........
         चेत्र
                      खेत
                              (२६२.१, ३१३.१)
                      चख
                              (२७,३,३२,३,११०४,३०३,२)
         चतु 🦠
         नंद्यति ( √ नश्) > नंख° (१२०,२)
    > ব্যু :
                                ( २०८३ )
         द्भिग
                      द्चित्रन
च > छ:
         चिति
                      छिति
                                ( २८,१ )
         चीर
                      छीर
                                (१७४३)
         चोभ
                      चोह
                                (458)
(२) व्यंजन +
                य
         नृत्यति
                      नच्चए
                                ( ६८.४ )
         नित्य
                      नित्त
                                (१३०,२)
         वाद्यते
                      बन्जई
                                ( १५७ ३ )
         मध्य
                                ( ५२४, २३४ ३ )
                      मज्भ
( ₹ )
      व्यंजन 🕂
                                ( २६७,१)
                      चक्क°
         चक्र
                                ( २५४,२ )
         श्रम
                      श्रम
                       जिंगजै
                                ( १८,१ )
         जाम°
                                ( १४८,२ )
                       बङ्ज
         वज्र
                       गत्त
                                ( २७१३)
         गात्र
                                ( २४३ २ )
         छत्र
                       छत्त
                                ( २३ १, ६८ ४, ६४, १,६७ २ )
                       पत्त
         पत्र
                       भल्लि
                                (१०३,१)
         भद्र
                                (१२६.२)
                       श्रदभ
         श्रभ्र
                       सहस्स (२६८,२)
         सहस्र
  Ę
```

(४) र + **व्यंज**न शकरा सक्कर (६०.२) मार्ग मग्ग (१४१ २४३, २७४२) गुर्जर गुज्जर (३०२१, ३१७१) कीर्ति कित्ति (१७७, ३२८,२) श्रधं श्रद्धः (३८१,२०४३) दपंगा दप्पन (४३'१) तिर्भेत निम्मंस (४३'१) दर्लभ ः दुल्लह (३५.१) पुर्व : पुट्य (१३ १) सर्व सन्ब (२७४'१, ३००'१)

६५ व्यंजन-द्वित्व का सरलीकरण: प्राकृत-श्रपभ्रंश से रासो की विशेष्ता इस बात में है कि उसने परंपरागत व्यंजन द्वित्व को सरल करके उसे एक व्यंजन के रूप में उपस्थित किया। भाषावैज्ञानिकों ने एक स्वर से इस प्रवृत्ति को भारतीय आर्यभाषा की आधुनिक प्रवृत्ति कहा है। पंजाबो को छोड़कर यह प्रवृत्ति प्रायः सभी आधुनिक आर्यभाषाओं में पाई जाती है। रासो में जहाँ व्यंजन द्वित्व का सरलीकरण नहीं हो सका है, उसे प्राकृत अवशेष कहा जाय अथवा पंजाबो का प्रभाव, यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु मेरी समक्त से तो प्राकृत अवशेष कहना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

राखों में सरलीकरण की यह प्रक्रिया दो रीतियों से की गई है :--

(ख) च्तिपूरक दीवींकरण्-रहित

- १. वेसितोरी, पुरानी रास्थानी, पृ० ७ (समा संस्करण); भायाणी. संदेश रासक, ग्रीमर, §३६; वेटर्जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्टडी, ६३५
- २. चैटर्बी, इंडो आर्यन एंड हिंदी, पू० ११४

(क) स्तिपूर के दीर्घीकरण : दो व्यंजनों में से केवल एक को सुरिच्चत रखने के लिए आवश्यक है कि दूसरे की चृति उसी अच्चर में कहीं अन्यत्र पूरी की जाय। यदि पूर्ववर्ती अच्चर का स्वर हस्व हो तो स्वामाविक है कि परवर्ती व्यंजन द्वित्व की पूर्ति उसे दीर्घ करके की जाय। इस प्रकार व्यंजन द्वित्व से पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीर्घ की भाँति उच्चारण करने की प्रक्रिया को ही भाषा वैज्ञानिकों ने 'चृति पूरक दोर्घांकरण' नाम दिया है। रासों में इस ध्वनि प्रवृत्ति के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

```
ऋष्ट
          ऋट्ट
                    त्राठ (६७२)
                >
उदुगतो > उग्गयो
                > उग्गो > ऊयो (१२६'२)
कार्य
      े कउज
                .>
                   काज (६.४, २६.४, १६५.२, २२६.४)
क्रियते
      > किउजइ > कीजइ (६०.४)
         किन्ह
कृत
                > कांन (२७२.४)
छट
        ेछ्ट्टि°
                > छूटि (१५३.२)
यस्य
      > जस्स
                > जासु (६७.१,५८.३,२६६.१)
      > डींभ
डिम्भ
                        ( 5:3 )
दुर्द >
        दह्र > दादुर (११५.२)
दीयते >
        दिउजइ
                > दीजइ (१५४४)
निद्रा
      > निह
                > नींद (२७०.२)
लच
      > लख्ख
                > लाख (२३'२)
                  वाघ (३६४३)
वल्गा
      >
          वग्ग
                >
```

(स) ज्ञतिपूरक दीर्घीकरण-रहित : व्यंजन-द्वित्व के पूर्ववर्ती हस्व स्वर को जब दीर्घ नहीं करते श्रौर परवर्ती व्यंजन-द्वित्व में से केवल एक रह जाता है तो उसे 'च्चतिपूरक दीर्घीकरण-रहित' सरलीकरण कहा जायगा। रासो में इस प्रकार के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

> द्यात्म > द्यप > त्रपु (२८:१) द्यतस्य > द्यतस्य > द्यतस्य (३३२:१)

```
(२७'२ )
   उच्च
             उच
          >
   उत्संग
         > उच्छंग
                    😕 उद्घंग (१७३.२)
   उत्थित
          > उद्विय
                    🥦 डठे (२०४.१) 🗀 🦠
   बहुत > बहिय > बिंदय (३•५)
             उत्तङ्ग > उतंग (२२४:१)
   उत्तंग
         >
   उत्पाटयति > उप्पारइ > उपारे (२६०:१)
   उद्गमित > उगाइ > उये (१४<sup>.</sup>२)
          > कहुइ > कढे (२८७'२)
   कृष्ट्रति
             कन्नडज > कनवज (१'२, १६८'३)
   कान्यकुब्ज >
चबु
                   > चख (२७:३,३२:३,११०:४,३०३:२)
             चख्व
          >
   9
          > चड्डिंड
                   > चढिउ (१३'४)
         > चालुक्क > चालुक (२७७'२)
   चालुक्य
   चित्त
          > चितु
                         (१८४·२)
          > जुद्ध > जुध (२४७.४)
   युद्ध
           > तुझ् (१६३'३, २४८'२)
   तच्छ
```

जहाँ पूर्ववर्ती श्राचर दीर्घ स्वर से युक्त होता है, वहाँ चार्तपूर्ति के लिए दीर्घीकरण की श्रावश्यकता नहीं रहती। ऐसे शब्द में होने वाले सरलीकरण को भी 'दीर्घीकरण-रहित' के ही भीतर लिया जा सकता है। रासो में इसके भी उदाहरण मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

#### स्वर-भक्ति

६६. प्राकृत श्रपभ्रंश में संयुक्त व्यंजन के क्लिष्ट उच्चारण को सरल करने के लिये संयुक्त व्यंजन के बीच में प्रायः स्वरागम कर दिया जाता था श्रीर यह स्वर संयुक्त-व्यंजन में से पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ जुड़ कर पूर्ण श्राह्मर की रचना करता था। भाषाशास्त्रियों ने इस प्रक्रिया की 'स्वर-भक्ति' की संज्ञा दी हैं। रासो में म॰ भा॰ श्रा॰ की इस परंपरा का निर्वाह पाया जाता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

| श्रचलश्वर   | श्रचलसुवर       | ( ३१२ <sup>-</sup> २ )                         |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|
| अर्धांग     | श्चरधंग         | ( २६・३ )                                       |
| श्रस्नान    | श्रसनान         | ( १०.१ )                                       |
| यत्र        | जतन             | ( 883.8 )                                      |
| तल्प        | तलप्प           | ( १६०.३ )                                      |
| तीर्थ       | तीरत्थ          | ( १६२.४ )                                      |
| तुर्क       | <b>तुरक</b>     | ( २७४ <sup>.</sup> ५ )                         |
| दर्शन       | द्रसन           | ( २६.४ )                                       |
| दुर्दैव     | दुरदेव          | ( १६६.४ )                                      |
| द्वार       | दुवार           | ( १७.६ )                                       |
| धर्म°       | धर <b>म्म</b> ॰ | ( १३०.६ )                                      |
| पर्वत .     | परवत्त          | ( 5.33 )                                       |
| त्रणाम      | ्परनाम          | ( <b>ck</b> · <b>8</b> )                       |
| स्पर्श      | परस             | (१ <b>१२·३</b> ,१६० <b>·</b> १,३ <b>३१·२</b> ) |
| <b>शकुत</b> | पराकृति         | ( ३४४ ८ )                                      |
| पार्थ       | पारिश्य         | ( <b>૨૭</b> ૪૫)                                |
| पूर्ण       | पूरन            | ( ७४"२ )                                       |
| मुक्ति      | मुकति           | ( ७५.४ )                                       |
| वर्ण        | वरन             | (१०७:२,३१२:२,३२०:४)                            |
| वर्ष        | वरस             | ( ११०.6 )                                      |
| स्वप्र      | सपन             | ( १२७.१,१४४.१ )                                |
| शब्द        | सबद             | ( K.8'60K.8 )                                  |

22. 3

स्वर्ग सरिगा (१३२<sup>.</sup>३) सर्व सर्व (१७९<sup>.</sup>२)

## साचुनासिकता

६७. संयुक्त व्यंजन तथा व्यंजन दित्व का सरलीकरण करने के लिए जिस प्रकार चितिपूरक दीघींकरण होता है, उसी प्रकार चितिपूरक सानुनासिकता भी होती है। यह चितिपूरक सानुनासिकता कभी तो दीघींकरण सिहत होती है श्रीर कभी दीघींकरण रहित। रासो में इसके लिए सानुनासिकता के स्थान पर श्रानुस्वार का प्रयोग किया गया है। श्रानुनासिक स्वर का श्रास्तित्व रासो की लिपि-शैली के कारण स्पष्ट नहीं है। इसलिए छंद-प्रवाह को ध्यान में रखते हुए ऐसे सरलीकरण को 'स्वितपूरक श्रानुस्वार' के ही श्रान्तर्गत समम्मना सुरचित है। 'चिति-पूरक श्रानुस्वार' के कितिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं।

| अशु          | <b>श्रं</b> सु | ( 9°.30 )                 |
|--------------|----------------|---------------------------|
| , कर्ष       | खंच*           | ( 575.5)                  |
| जल्पू        | जंप            | ( =4.8,880.8,800.8,888.8) |
| दर्शन        | दंसन           | ( २५.४, ४५.६ )            |
| बक्रिम       | वंकिम          | ( १४८.१ )                 |
| मध्य         | मं भ           | ( 98.8 )                  |
| <b>∛मृग्</b> | मंगन           | (१०५.५)                   |
| मुग्ध        | मुंध           | ( २७१% )                  |
| निद्रा       | निंद           | ( 8.388 )                 |
| पची          | पंखी           | ( १५६.१ )                 |
| प्र+√जल्प्   | पयंपि          | ( १७६.१ )                 |

<sup>\*</sup> खेन की न्युरपित्त विवादारपद है। होर्नले ने इसका सम्बन्ध 🎸 कृष् से जोड़ा है परन्तु ष् से च् परिवर्तन की न्यांख्या युक्तिसर्गत प्रतीत नहीं होती।

## रेफ-विपर्यय

हुद्ध रासो में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमें किसी व्यंजन से संयुक्त पूर्ववर्ती र (र + व्यंजन) विपर्यासित होकर पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ परवर्ती अंश की तरह संयुक्त हो जाता है; जैसे

गंधर्व > गंध्रव (२३<sup>-</sup>१,२७<sup>-</sup>१) पर्यंक > प्रजंक (३४४<sup>-</sup>२)

लघुतम रूपान्तर में इस प्रकार के शब्द बहुत कम हैं। इसके विपरीत वृहत् रूपान्तर में ऐसे शब्दों की बहुलता है। रेफ विपयेंय की यह प्रवृत्ति ह्याज भी पंजाबी बोलचाल में पाई जाती है। परमात्मा का उच्चारण पंजाबी लोग प्रमात्मा करते हैं। इस विषय में ह्याधुनिक राजस्थानी की क्या स्थित है, मुक्ते नहीं मालूम। संभवतः राजस्थानी में यह प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए रासो में रेफ विपर्यय की इस प्रवृत्ति को किसी ह्यन्य संतोषप्रद व्याख्या के ह्यभाव में पंजाबी प्रभाव का परिणाम कहा जा सकता है। संभव हैं, कुछ लोग इसे छुंदोऽनुरोध का परिणाम कहें, लेकिन जैसा कि बीम्स ने कहा है, रासो की प्रत्येक ध्वन्यात्मक विशेषता को हम छुंदोऽनुरोध की ह्योड में नहीं छिपा सकते। छुंदोऽनुरोध लंगकी दलील है ह्यौर इस युक्ति की शरणा, चारो ह्योर से निराश होकर, ह्यंत में ही लेने की सलाह दी जा सकती है।

## पारसी शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन

**६६**, लघुतम कनवज समय में फ़ारसी शब्दों की संख्या तीस के श्रासपास है, जिनमें से निम्नलिखित शब्द तद्भव रूपमें ही प्रयुक्त हैं—

द्याव (२७६'६, २७६'२) द्रबार (७६'४, ८५'२, १४२'२) सवार (१७४'३) साल (१०'३, २२'३, ३४४'३)

```
स्याह (१३३'४. १७५'४)
       शेष निम्नलिखित ध्वनि-परिवर्तन के साथ प्रयुक्त हैं
       (१) ब्रादि ब्राह्मर के स्वर में स्वराधात के कारण मात्रा संबंधी परिवर्तन—
                                           ( २०२'२ )
            आसमान<sup>°</sup>
                          >
                                 श्रसमनह
                                 सेहरड (२२०'६)
           सेहरा
                          >
       (२) श-स:
       शमशेर
                                समसेर
                                           ( २०६.३ )
                          >
           शहनाई
                                 सहनाइ (२२४.१)
                              साह (१७ १, ३२५ ३)
           शाह
           शोर
                               · सोर
                                           ( १८६'२ )
      (३) ब्यंजन-द्वित्व :
           तुर्क
                          >
                                 त्रको
                                           ( १२७३ )
           फ़ौज
                                 फवज्जि
                                           ( २०= १)
 (४) सम्प्रसारण तथा स्वरमक्तिः
तख्त
                                           ( 4二年'8 )
                            >
                                  तखत
           तुर्क
                                           ( x.xe.=)
                                 तुरक
      (५) फारसी की संघर्षी ध्वनि स्त रा ज और फ़
हिन्दी में नहीं थी, इसलिए रासो में स्वभावतः उनका ग्रहण स्पर्श व्ययंजन के रूप में
किया गया । फलतः,
                    तखत
                                    तखत
                    तेरा
                                    तेग
```

जिरह

हजार

फौज ः

जिरह

हज्जार

फवज्ज

साहब (१०२'३)

(६) शब्द के द्वितीय अञ्चर में स्वर का गुणात्मक परिवर्तन-

नफ़ीरी > नफेरी (२२६'१)

साबित > साबुत (२७६'५)

वृहत् रूपान्तर में अपनी-फारसी शब्दों की संख्या बहुत अधिक हैं; परन्तु चैंकि मैंने उसे अपने अध्ययन का आधार नहीं बनाया है, इसलिए उन शब्दों पर यहाँ विचार करना अधासंगिक होगा। उन शब्दों पर स्वतन्त्र रूप से अन्यत्र विचार करना ही अधिक उचित होगा।

# द्वितीय अध्याय

# रूप-विचार

# १. रचनात्मक उपसर्ग श्रीर प्रत्यय

७०, उपसर्गे : रासो को शब्द-रचना में तत्सम श्रीर तद्भव दोनों प्रकार के उपसर्ग दृष्टिगोचर होते हैं। सम्प्रति तद्भव उपसर्गों पर ही विचार करना उपादेय है। (१) श्रा -> श्रा - (श्रिधक, पूरा, चारों श्रोर श्रीर तक); द्वितीय श्राचर पर स्वराघात के कारण श्रादि श्राचर के दीर्घ श्रा का हस्वीकरण हो गया है।

(२) **ड->** उत्-( ऊपर )

तत्सम शब्दों में सिन्ध-प्रिक्षया से उत् का त् परवर्ती स्वर श्रथवा व्यंजन के साथ जुड़कर सुरिच्चित रहता है किन्तु रास्ते के तद्भव शब्दों में इस उपसर्ग के श्रन्त्य त् का लोप हो गया है।

- (३) ज-> **श्रव-**(नीचे, हीन, श्रमाव) जघट्ट (१५७'१) श्रव + √घट्
- (४) स्रो-< स्रव-श्रोघरियं (३११'२)
- (५) दु-< दुस्-(कठिन) दुसह (१४६<sup>-</sup>२) दुस्सह
- (६) निद-< निर्-, निस्- (बाहर, निषेष)</li>
   निकस्सि (२८६'२) निष्कासित
   निबरंत (३३३'२) निर् + ✓ वृ
   निसंक (१८६'१) निस् + शङ्क
- (७) प < प्र- ( श्रिधिक, श्रागे, ऊपर )
  पठाविह (१६८३) प्रस्थापयिस
  पर्यपि (१७६१) प्रजल्प्य
  प्रयाणिह (२८७.२) \*प्रयाणिस्मन्
  पसर (१२८.२) प्रसार
  पहार (३३५.२) प्रहार
  पहुच (७१.१) \*प्रभूतक'
  - (८) स- < सम्- (साथ, पूर्ण) सजुत्त (१०६:१) संयुक्त सपत्तिय (३२१:१) सम्प्राप्तिक
  - (६) सा- < सम्-सामुही (२५२<sup>.</sup>२) < सम्मुख
- ७१ रचनात्मक प्रत्यय कृदन्त श्रीर तद्धित।
  -श्र <-कः (स्वाधिक)

१ भुनः पर्याप्ती हुच । ( हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण, य-४-३६० )

```
रूपान्तर—उ ब्र्यौर य- ।
       श्चामालंड (१०७२) सेहरड (३२०२)
       गुज्जरच (३८३'१) कियच (१४५'३)
       पक्खरच (१४६:४) ऋष्छरिष (३११:३)
       श्चंजुलीय (१७१'१) कित्तिय (२२६'१)
       श्चरिय (१३'२) हिल्लिय (३१५'५)
       श्रालिय (१२८'१) छत्रपतिय (३१३'५)
       श्चनुरत्तिय (१६३४) त्रीय (७'१)
-श <-क्षः भूत कृदन्त । कुछ लोग इसे भ्रम से शून्य प्रत्यय समभते हैं ।
       हंक (३१०'१)
       गह् (३१३'१)
-श्रेत (तत्सम ): - वर्तमान इदन्त, विशेषण; रासो में वर्तमान काल की
          समापिका किया के रूप में प्रयुक्त ।
       श्रापंत (१६'१) भलकन्त (१२'४)
       कसन्त (७५'३) गसन्त (२७१'१)
       जरन्त (७,'३)
-ग्रत <-ग्रंत :
       देखत (८६'३) दिखत (८४'१)
       कहत (१४६) परत (३३५.१)
-द्यता <-द्रांत :
       कहता (२१४'१)
       लहता (२१५'२)
- अ < - अ क : स्वार्थिक से उत्पन्न आरे संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना
       करने वाला।
            (१४६६) पत्ता (११८१)
     अड्डा (२५११) तुरिया (१६२४) 🔻
```

```
🏸 🦠 पगुर। (२७४४) वानरा (२१७२)
     - श्रा < - क्र + क : भूत कुदन्त । लिंग-वंचन से श्रनुशास्ति ।
 यह खड़ी बोली तथा पुरानी ब्रजभाषा की मुख्य विशेषता है।
                हुआ
                           ( १८३ १ )
      किया
                               ( १८४.५ )
      चल्या
                               (१५३.२)
    - ई < - इका<sup>र</sup> : तद्धित । मुख्य स्त्री प्रत्यय ।
                ऋखुली
                               ( २४१.४ )
                अगुली
                               ( ३३.४ )
                श्चंधियारी
                               ( २७-१ )
                श्रच्छरी
                        . (१०३'२)
                घरी
                                (8.305)
      - ई < - ईय : तद्धित । विशेषसा ।
                तुरक्की
                              ( १५७ ३ )
                दुच्छिनी
                             (8008)
                पच्छिमी
                           ( የሄሩ'የ )
                जंगुली
                            ( २७७'५ )
     - क्क<sup>°</sup> < ?: कृदन्त । त्वरा-सूचक ।
                भमक्कहि
                           ( ३४३.५ )
                पहक्कहि
                           ( ३४३°२ )
     - तिन > - त्व : तिद्धत । भाववाचक संज्ञा बनाने वाला
इसका पचलन अप्रभ्रश काल से ही हो गया था। आधुनिक हिंदी में
```

- १ चैटर्जी, बंगाली लेंग्वेज, ६ ४१६
- २ भायाणी, संदेश रासक, ग्रीमर १४६
- ३ त्व-तलोः प्पणः ॥ ऋण्भ्रंशे त्व तलो प्रत्ययोः प्पण इत्यादेशो भवति । वह हप्पणु परि पाविश्रहः [३६६'१] ॥ प्रायोधिकारात् ' बढ्ःत्तग्रहो तगोग्ग [३६६'१]॥ ( हेम० प्राक्टत व्याकरण, ४४३७):

इसके स्थान घर—पान का प्रचलन है जो श्रापभ्रश काल में विकल्प से व्यवहृत होता था। रासो के बृहत रूपान्तर में भी पान पाठ ही मिलता है। परंतु—त्तनु के प्रचलन की पृष्टि रामचिरत मानस की कुछ प्राचीन प्रतियों से होती है। ना॰ प्र॰ सभा से प्रकाशित श्रौर शंभूनारायण चौबे द्वारा सम्पादित मानस में 'केहि न सुसंग बडत्तनु पावा' (१-१०-८) पाठ सुरिच्चित रखा गया है। वस्तुतः -तम श्रौर -त्य के -त्त श्रौर -प्य दोंनों ही विकार म॰ भा॰ श्रा॰ काल में हुए जैसे श्रातम > श्रता, श्राध्म । इनमें से संभवतः -त्त वाला रूप प्राचीनतर है।

श्रमलतिनु (२६<sup>-</sup>३) कवित्तनौ (२७६<sup>-</sup>६) धीरत्तनु (१८२<sup>-</sup>१) बडित्तनौ (२७६<sup>-</sup>५)

- न < -श्रानीय : क्रियार्थक कृद्न्त । इसका संबंध ऋपभ्रंश -अण् (हेम॰ ४'४४१) से है।

कहन (३७४) कहना
गहन (२१२'१) प्रहण
दिख्खन (६१४) देखन।
मगन (११२२) मांगना
चाहन (१३६'१) चाहना (देखना)
मरन (३३४'२) मरना
जान (२६१'४) जाना

- नो (गो) < -श्रनीय : क्रियार्थक कृदन्त । -न का श्रोकारान्त रूप । - नो पुरानी ब्रजभाषा की श्रपनी विशेषता है । श्राधुनिक कन्नौजी श्रीर जयपुरी में यह श्रव भी बोला जाता है । श्राधुनिक ब्रजभाषा में नौ होता है । बोल-चाल की ब्रजभाला में मिर्जा खाँ ने -ना रूप भी सुना था।

१ मिल्ला खाँ, मैमर स्नॉन मजमाखा, ए० ४६

```
कह्णो (२८०'१)

गह्णो (२८०'१)

रहणो (२८०'२)

वहणो (३८०'२)

वहणो (३००'१)

चंदणी (२००'१) चांदनी

वित्तनी (२२६२) नर्तकी

- र < -(ऋप०) ड, ड़: तद्धित, स्वार्थक।

पगुर (१८४१) पगुराज (जयचंद)

मञ्कर (३३०'२) मञ्क, मध्य

हत्थरे (२२१'१) हाथ में

- रो < -र : तद्धित, गुण वाचक, 'वाला' ऋथं द्योतक।

गुछरिया (२००४) मूळवाला
```

- हार < -कार? : तद्धित, 'वाला' श्रार्थ-द्योतक । इसकी व्युत्पत्ति श्रमी तक श्रानिश्चित है। होर्नले ने इसका संबंध सं० - श्रानीय से जोड़ा है' जो संतोषषप्रद नहीं समभा जाता। संभव है, -कार < -श्रार में -ह-श्रुति के श्रागम से इसकी रचना दुई हो।

निसाहार (२२३.१) निशावाला; पूरा वाक्य इस प्रकार है :— 'निसानं निसाहार वज्जे' ऋर्थात् रातवाले निसान बजे।

### २ संज्ञा

## ७२ लिंग:

ब्याकरण की दृष्टि से रासो में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों में लिग निर्णय के लिए एक ही उपाय है कि स्त्रीलिंग संज्ञाएँ—इकारान्त तथा—ईकारान्त होती हैं, जैसे —

१. गौडियन ग्रेमर; \$ ३२१

अञ्चली (१७३२) चंदग्री (२७०१), अंगुरी (३३१), भिल्ली (२६०२), घरी (२०६४), तथा

सुदिर (१७०१), पुत्ति (१६६१), संजागि (३३८३) इत्यादि। इसके ऋतिरिक्त स्त्रीलिंग संजाएँ कृदंत विशेषणा के ऋन्वय से भी स्पष्ट हो जाती हैं। स्त्रीलिंग संजाऋों के साथ ऋन्वित होनेवाले कृदंत भी प्रायः—इकारान्त तथा—ईकारान्त होते हैं, जैसे—

भई विपरीत गति ( ३४६ ४ )
सुनि सुंदरि वर वज्जने
बढ़ी श्रवासन उद्घि। (१६५ १ )
दिक्खित सुंदरि दर बत्तनि। (१६५ १ )
जब दस कोस दिली रहिय। (३३५ २ )
भिरत मंति भइ विक्खहर। (३१५ ६ )
भई रारि। (३२३ १ )

कृदत विशेषणा के श्रातिरिक्त स्त्रीलिंग संज्ञाएँ संबंध परसर्ग की के श्रान्वय से भी पहचान में त्रा जाती हैं, जैसे —

इहि मरन कीरती पंग की। (२७७५)

कभी कभी ये संशाएँ निकटवर्ती श्रयवा दूरवर्ती निश्चयवाचक के स्नीलिंगवत् रूप से भी विविक्त होती हैं, जैसे—

> पंगुराइ सा पुत्ति (१६६<sup>:</sup>१) ति अन्द्रस्री (१७३३)

जहाँ श्रचंतन पदार्थों में -इकारान्त श्रीर - ईकारान्त रूप दृष्टिगोचर होते हैं, वहाँ ये प्रत्यय लिंग-बोब कराने के साथ कभी-कभी श्राकार की लघुता भी प्रकट करते हैं, जैसे थारि (१७१३) श्रार्थात् थाली। श्राकार में जो थाली से बड़ा पात्र होता है, उसे थाल कहते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञात्रों में इकारान्त तथा ईकारान्त प्रत्यय का प्रभाव इतना बढ़ा कि संस्कृत के अपनेक आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द भी आ० भा० आ० में ईकारान्त हो गए। ससो में इस प्रकार के अपनेक शब्दों में से एक है—

सुलच्छिनिय (११६'३) < सुलच्छा

#### वचन

93. एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए राक्षों में मुख्यतः - न प्रत्यय बोड़ा गया है, जो ब्रजभाषा की अपनी विशेषता है। मिर्ज़ा लाँ ने १७ वीं सदी में हो इसे लित्तत किया था। उनके अपनास कर आरे पग के बहुवचन रूप करन और पगन होते हैं। आरंभिक १४ वीं सदी की मैथिली रचना 'वर्ण रजाकर' में जहाँ - न वाले बहुवचन की प्रधानता है, एक उदाहरण - न प्रत्ययान्त का भी मिला है।

### मयूरन चरइतें श्रद्ध (२१ अ)

'वर्गा रक्ताकर' की ही तरह श्रम्य पूर्वी रचनाश्रों में - ह वाले बहुवचन की प्रधानता है। यहाँ तक कि पूर्वी प्रदेशों के किवयों की ब्रजभाषा में भी यदा-कदा - ह का प्रयोग दिखाई पड़ जाता है। तुलसीदास की ब्रजभाषा में लिखी 'गीतावली' में भी वीथि ह (११) जैसे प्रयोग मिल ही जाते हैं।

इनके विपरीत रासो में -न्ह का प्रयोग खोजे नहीं मिलता; श्रिधिकांशतः बहुवचन -न प्रत्ययान्त हैं; जैसे-

> नृप नयनन ति सँजोगि। (३४'१२) पुरिस्तन (१२०'३), राइन (१२५'१) श्रवासन (१६४'२)

-न के श्रन्य विकृत रूप -नु श्रीर -नि भी मिलते हैं श्रीर बिना मेद-भाव के इन सबका प्रयोग सभी कारकों में होता है; परन्तु -नु मुख्यतः कर्म-

- १ अजभाखा ग्रीमर, पृ० ४१
- २. डा. धीरेन्द्र वर्मा, मजभाषा, ई १५०

सम्प्रदान सम्बन्ध बहुबचन में प्रयुक्त होता है श्रौर -नि करण तथा श्रिधिकरण में जैसे :--

मुक्के मीननु मुत्ति (१६३'२)
राजनु समभावहि (१६२'२)
सुगंधनि (११३'२) गयंदनि (२२२'४)
दर बलनि (१६५.'१)

98. -न से पूर्ववर्ती स्वर कभी-कभी ऋकारण हो दीर्घ कर दिया जाता है। रासो की इस विशेषता को बीम्स ने काफी पहले लिह्नत किया था। बीम्स के बाद होर्नले का भी ध्यान इस विशिष्ट रूप की ऋोर गया था। रासो से उन्होंने महिलानं द्रव्यान शब्द उद्धृत किए हैं। संयोग से रासो के हमारे पाठ में भी महिलानु शब्द प्राप्त हुआ है; उसके ऋतिरिक्त कमलानु, दिवान (देवान) ऋौर हिंदुवाण शब्द भी मिले हैं। इनका पूरा प्रयोग इस प्रकार है।

- दिव मंडन तारक सयल, सर मंडन कमलानु।
   जस मंडन नर-भर सयल, महि मंडन महिलानु।। ( ३३६ )
- २. दिव दिवान गो देवरड। (३२०.५)
- ३. तें रक्खे हिंदुवाण। (२७७'२)

इनमें से केवल कमल शब्द ही श्रकारान्त हैं श्रीर -न जुड़ने पर उसका श्रान्य स्वर दीर्घ -श्रा हो गया।

शेष शब्द श्राकारान्त तथा उकारान्त हैं। इसिलए महिला का महिलानु तथा हिंदु का हिंदुवाण होना कोई श्राश्चर्यजनक नहीं है। किन्तु कमल का कमलानु होना श्रवश्य विचारणीय है।

इस प्रकार के प्रयोग ब्रजभाषा के अन्य कवियों में भी मिलते हैं।

१. कम्पैरेटिव ग्रीमर. जिल्द २, २१६, २०७, २४२

२. गौडियन ग्रेमर. ए॰ १६५.

डा० धीरेन्द्र वर्मा, ज्ञजभाषा \$ १५०

तुरकान (भूषण्॰ २४) सिखयान (नरोत्तम १००) दुखियान (भारतेन्दु)

सामान्य स्थिति में तुरकन, सिखयन, दुिखयन होना चाहिये। इसे केवल छंद का अपनुरोध कहकर नहीं टाला जा सकता। मिर्जा खाँ ने भी कुिलिटान रूप का उल्लेख किया है जो संभवतः कुलटा का बहुवचन है।

७५ -न बहुल रूपों के श्रातिरिक्त रासो में -ह प्रत्ययान्त बहुवचन रूप भी मिलते हैं।

> देखि ऋरि दंतह कट्टइ ( ३०६' ४ ) ( देखकर शत्रु दाँत काटते हैं ) कॅंपे काइरह ( २६४'३ )

श्रापभंश में ये रूप विशेषतः संबंध-सम्प्रदान, एकवचन में प्रयुक्त होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रत्यय या तो निह का ही दुर्बल रूप है या फिर नह का निरनुनासिक रूप। क्योंकि नह वाले बहुवचन रूप श्रन्यत्र देखने में नहीं श्राये। 'वर्ण रत्नाकर' में भी निश्राह वाले ही रूप मिलते हैं।

पुरानी रचनात्रों में श्रमी तक संदेशरासक ही ऐसा हैं जिसमें-श्रह श्रथवा ह वाले कर्ता बहुवचन के रूप खोजे जा सके हैं जैसे—

### अबुहत्तिण अबुहह गाहु पवेसि ( २१ ख )

परंतु मेरे विचार से अबुहह यहाँ प्रथमा बहुवचन नहीं, बल्कि षष्ठी बहुवचन है। वाक्य का सीधा अर्थ है कि अबुधत्व के कारण अबुधों का प्रवेश नहीं है। लेकिन भायाणी ने उसे धुमाकर इस प्रकार रखा है—

- १. इजभाका ग्रीमर, पृ०४१
- २. इंट्रोडक्शन \$ २६
- संदेश रासक, भीमर, इप्र (३)

## 'श्रबुधत्वेन, श्रबुधाः ( मत्काव्ये ) न खतु प्रवेशिनः

वस्तुतः श्रबुहह पवेसि (पवेसु) रूप-रचना की दृष्टि से षष्टी विभक्ति द्वारा संबद्ध है परंतु कारक की दृष्टि से कर्ता का श्रर्थ देता है। इसे षष्टी की व्यापकता का प्रमाण समभना चाहिए।

७६. प्रत्ययों के श्रातिरिक्त संज्ञात्र्यों का बहुत्व द्योतित करने के लिये रासो में जन या गए। जैसे बहुलता-द्योतक शब्दों का भी विशेषण्वत् प्रयोग किया गया है, जैसे

श्चरिजननु (३३०'५) तरायन (२०६'४) हयगन (१८०'१)

समूह वाचक शब्दों से बहुवचन बनाने की प्रवृत्ति 'वर्ण रत्नाकर' में भी मिलती है, जैसे, नायिका-जन (२१ ख)। यही वजह है कि कुछ विद्वानों ने बहुवचन प्रत्यय की ब्युत्पत्ति इसी जन से मानी है।

#### कारक

७७ रासो के संज्ञा शब्दों में कारक रचना के तीन आधार दिखाई पड़ते हैं—

- (१) निर्विभक्तिक शब्द मात्र का प्रयोग सभी कारकों में ;
- (२) ऋपभ्रंश की विभक्तियों का ध्वन्यात्मक हास के साथ ऋथवा यथावत निर्वाह। जैसे—उ; इ, ए, एँ ऐँ; ह हि, है; न, नि, ऋौर नु।
- (३) श्रापभ्रंश के परसर्गों का निर्वाह तथा नये परसर्गों की रचना। जैसे, सहु, सूं, सो तथा, तन, लांग ते. तें. हित

का, की, के, कहुं, कइ, को, कूं मज्म, मंभ, मह, महि, मधि, इत्यादि। अनुपात की दृष्टि से निविंमिक्तिक पदों की संख्या सबसे ऋषिक है; और परसगों की संख्या सबसे कम। परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है ( § ३१ छ ), प्राकृत-पैंगलम् तथा अन्य अवहट रचनाओं की अपेना रासो में परसगों तथा उनके प्रयोग का अनुपात कहीं अधिक है। अवहट की कारक-रचना से रासो की एक विशेषता और है कि विभक्ति और कारक में अव्यवस्था अधिक है जिसके कारण बहुत सी विभक्तियाँ निविंशेष रूप से सभी कारकों में प्रयुक्त होती हैं। विकारी विभक्ति का रूप ( आंक्लीक केस ) का प्रादुर्भाव इसी अव्यवस्था का परिणाम है। फलस्वरूप एक वचन में — हि और बहुवचन में न विभक्ति विकारी रूप में प्रायः सभी कारकों में प्रयुक्त दिखाई पड़ती है। परन्तु इन दोनों के संयोग से आधुनिक ढंग के एक विकारी रूप — अभों का निर्माण इस समय तक नहीं हुआ था। रासो में विकारी रूप — ओं कहीं नहीं मिलता।

अद्भ कत्ती कारक: (क) सामान्यतः इस कारक के लिए रासो में निर्वि-भक्तिक शब्द मात्र का प्रयोग होता है; जैसे—

जंप्यो प्रिथिराज ( ३३६'२ )
चहुवान गउ ( ३०२'६ )
सिर तुट्टै ( १८६'१ )
भुल्यो पुह्रवि-नरिंद ( १६२'१ )
विट्यो चहुवान ( २६८'१ )

- (क) अव्यकारान्त प्रातिपदिकों के अविरिक्त इकारान्त अग्रैर उकारान्त प्राति-पादिक भी अपने मूल रूप में ही कर्त्ता कारक का अर्थ देते हैं ; जैसे—
- होर्सले का भी यही निष्कर्ष है कि चंद्र कबीर, बिहारी लाल वगैरह की पूरानी हिंदी में विभक्ति-प्रत्यव बिल्कुल नहीं या बहुत कम इरतेमाल किया गया है। (गौडियन ग्रीमर, प्र० २१६)
- टा० चैटर्जी ने इसके लिए तिर्यक् शब्द का प्रयोग किया है (दे० भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी,
   हिन्दी अनुवाद, १६५४ ई०)
- ३ उक्ति व्यक्ति-प्रकरण, स्टडी, ५६ [७]

श्चरब्बी लरें (१०६१) इम जंपड चंद वरहिया (३०२६)

(ग) श्रापभ्रंश की भाँति रासो में भी कर्त्ता कारक में संज्ञा के रूप प्रायः उकारान्त दिखाई पड़ते हैं।

कहै चंदु (३३६ ६)

परचो माल चंदेल (३१७'१)

चंपित्र वह्त वाउ (२०२ २)

रह्यो स्वामि सिर सेहरड (३२० ६)

उकारान्त कर्ता कारक की व्यापकता ऋपभ्रंश के बाद पुरानी पश्चिमी राज-स्थानी, पुरानी ब्रजभाषा तथा मध्यप्रदेश की कुछ पूरबी बोलियों में भी दिखाई पड़ती है जिसे चैटर्जी ने पुरानी ब्रजभाषा का प्रभाव माना है।

कभी-कभी यह -3 विभक्ति स्वार्थिक प्रत्यय -श्र < -क द्वारा प्रविधित प्राति । पदिक में जुड़कर स्वतंत्र स्वर के रूप में भी श्राता है ; जैसे-

बड हथ्थहि बड गुज्जर जुन्मि गय बैकुंठ ( ३०३'१ )

(घ) कर्त्ता कारक, बहुवचन के रूप एकवचन की ही तरह निर्विभक्तिक श्रौर उकारान्त होते हैं, परन्तु बहुवचन के उकारान्त रूप हमारे पाठ में बहुत कम मिलते हैं।

भिरहिं सूर सुनि सुनि निसान। (१०°२)
गजराज विराजहिं। (२८३°१)
विहरे जनु पावस श्रंभ उठे। (२०४°२)
इत्तने सोर वाजिन्न बज्ज। (२२२°२)

(ङ) वहुवचन के लिए कहीं-कहीं रासो में आधुनिक खड़ी बोली के-एका-रान्त विकारी रूप भी प्रयुक्त हुए हैं; जैसे-

१ स्यमोरस्योत्। (हेम० ४ ३३१)

२ वेसितोरी, पुरानी राजस्थानी; ५७(१)

३<sub>.</sub> उक्तिन्यक्ति०, स्टडी, ४६ [२]

वाजने वीर रा पंग बाजे। (२५७'४)
( वीर पंग राज के बाजने ऋर्यात् बाजे बजे)
अनंदने निसाचरे। (२४२'२)
( निशाचर श्रानन्दित हुए)

७६, कर्म कारक: (क) कर्त्ता की तरह कर्म कारक में भी सामान्यतः शब्द का मूल रूप श्रथवा - उ विभक्ति व्यवहार में लाई जाती है। कर्म की - उ विभक्ति को कर्त्ता के रूप का ही विस्तार समभना चाहिए।

बजपित वज गहि। (१४८'२)
श्रमिय कलस लियो। (२११'२)
इह श्रप्पडं ढिल्लिय तखत। (१६८'१)
श्रंगना श्रंग चंदनु लावहिं। (१६२'२)
दिव दिवान गो देवरउ। (३२०'५)
(देव-देवता देवल को गए)

(ख) बहुवचन में कर्म काररक के लिए—हि विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लिपि-शैली की स्त्रनियमितता के कारण यह कहना कठिन है कि यह -हि सानुनासिक था या निरनुनासिक। हमारी प्रति में यह निरनुनासिक ही है।

कीर चुनहि मुकताफलहि। ( ६८ ४ )

कर्म कारक बहुवचन में कहीं कहीं -इ विभक्ति भी मिलती है, जो संभवतः -हि का ही प्राण्यत्व-रहित रूप है।

त्रिप जोइ फवर्जाइ वंट लियं ( २११ र )

(ग) कर्म-कारक, बहुवचन की सर्वाधिक प्रचलित विमक्ति -न है जिस पर वचन-वाले प्रकरण में विचार किया जा चुका है। मूलतः यह विभक्ति संस्कृत के षष्ठी बहुवचन—श्रानाम् का पृष्ट रूप है।

श्रापादान में भी न्यवहृत होती है।

```
मुक्के मीननु मुत्ति (१६३ २)
         सत्थियन् (१५२'१)
         श्चान्य रूपः
        पुरिखन (१२० ३), राइन (१२५ १)
        दरबलनि (१६४'१) सुगंधनि (११३'२)
८० करण कारक—(क) निर्विभक्तिक रूप:
        श्रिपिग हत्थ तंबोल (१४७'१)
(क) कारण, एक वचन की अपनी विभक्ति -इ तथा -ए है जिसे अपभंश
      ततीया का अवशेष समक्तना चाहिए।
        कनवज दिख्खन कारणइ (१'२)
        मनो राम रावन्न हत्थे विलग्गी। (१२७'४)
(ग) बहुवचन में अन्य कारकों की तरह करण में भी -न, -नि तथा -नु
      का प्रयोग होता है श्रीर कभी-कभी-एं का भी।
        नृप नयन ति सँजोग । ( ३४१ र )
       सुगंधनि (११३'२)
        श्रमु लाजनु राजनु समभावहि । (१८६ र )
        सज्धि आवज्म हत्थें करेरी। (२२३'४)
 ८१ अपादान कारक —( क ) निर्विभक्तिक :
        दुट्टियं जानु श्राकास तारा। (
       (मानो श्राकाश से तारा दूटा )
        धर सिर छंडि फनिंद। (१८४ अ)
        (फग्गीन्द्र ने धरा को सिर से छोड़ दिया।)
(ख) सविभक्तिकः सभी कारकों के लिए प्रयुक्त होने वाली हि विभक्ति
```

## हेमहि कड्ढहि तार। ( ७६°२) हेम से तार कादृता हैं।

द्र संबंध कारक (क) निर्विभक्तिक : संबंध कारक के निर्विभक्तिक रूपों को विविक्त करने के विषय में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसे स्थलों पर प्रायः तत्पुरुष समास की संभावना दिखाई पड़ती है।

दिल्लिय तखत (१६८ ३) हय पुष्टिय (१६६ ३) रिव रत्थ (२१४ २) गवरि कंत (२१३ ३)

ं ख) सविभक्तिक: ऋपभंश की हं विभक्ति का प्रयोग रासो में तत्कालीन ऋन्य रचना श्रों से कहीं ऋषिक मिलता है। कभी कभी इसका रूप एकारान्त भी हो जाता है।

तिहत्तह स्त्रोप (७७'४) विंबह फल (७८'४) कनवजहे (३'१)

(ग) संबंध बहुवचन की श्रपनी विभक्ति -न या -नि है जो विकारी रूप में श्रन्य कारकों के लिए भी प्रयुक्त होती है।

> मद गंध गयंदनि सुक्कि गयो (२८८'४) पंखिण सह भयं (२८८'३)

द्भु अधिकरण कारक — (क) निर्विभक्तिकः परत देखि चालुक्क धर (३३१ १) दिखिय त्रिपति तन चोट (३२१ २) सपत्तिय त्रिपति रन (३२१ २) जिनके मुख मुच्छ (२०० ४)

१ होनेले, गौडियन ग्रीमर, प॰ ६६६

(ख) सविभक्तिकः एक वचन में श्रापभ्रंश की इ, ए विभक्तियां का निर्वाह किया गया है।

करि कंकन (७६'३), एकइ समइ (११३'२), दिसि (१२४'२) सिरि मंडि (१३१'१), सरिगा (१३२'३), प्राति १४२'१) गवक्खइ श्रख्खी (१८१'१) तथा श्रासने सूर वड्ढे (९⊏'१) कंषे धरंता (२१६'२)

-ए कहीं कहीं -ऐ भी हो गया है--सीसे धरो जास गंगा (२२४'४)

(ग) श्रपभ्रंश तृतीया-सप्तमी, बहुवचन की विभक्ति -हिं का प्रयोग रासो में भी प्राप्त होता हैं किन्तु यहाँ उसके निरनुनासिक रूप -हि का प्रयोग बहुवचन के साथ ही एकवचन में भी हुआ है।

> सरद्दि (७६'४) कवियहि संपत्ते (८७'१) चहुं दिसहि (११०'१) सिंघासनहि (१२६')

(घ) संबंध कारक की -ह विभक्ति का प्रयोग ऋधिकरण में भी हुआ, है।

श्रंगह चंदन लावहि (१६२'१) भयउ निसानह घाउ (२०२'१) ज्यों भद्दव रवि श्रसमनह (२०२'२ २)

८४ भावे षष्टी : संबंध ऋौर ऋधिकरण की ह विभक्ति का प्रयोग रासो में भावे भी हुऋा है, जैसे

> खग्गह सीसु हनंत खग्ग खप्पुरिव खरक्खर (३०४४) (शीर्ष पर खड्ग के इनते ही खड्ग खर खर करता हुआ धर गया।)

१ भिस्तुपोहिं। (हेम० ४ ३४७)

धरनह कन्हह परत ही प्रगट पंगु त्रिपु हंक्क (३०१'१)
(धरणी पर कन्ह के पड़ते ही नृप ने पंगु को प्रकट रूप से ललकारा)
यहाँ खग्गह और कन्हह की नह विभक्ति भावे षष्ठी (Genetive absolute) की तरह प्रयुक्त हुई है।

## परसर्ग

द्वप्र, प्राचीन विभक्तियों ब्रार विकारी रूपों का प्रयोग जहाँ रासो की भाषा की प्राचीनता स्चित करता है, वहाँ परसगों के बहुल प्रयोग उसकी भाषा की ब्राधुनिकता प्रमाणित करते हैं। पुरानी ब्रज के कर्तृ करण परसर्ग नें (ने) को छोड़कर रासो में प्रायः सभी परसर्ग मिलते हैं। ने का प्रयोग रासो के बहुत् रूपान्तर में भी खोजे नहीं मिला। रासो के प्रथम वैयाकरण ब्रोर सम्पादक बीम्स को भी बड़ी मुश्किल से तीसरे समय में ने के प्रयोग वाली निम्नलिखित पंक्तियाँ मिलीं—

बालप्पन पृथ्वीराज नें निसि सुपनंतर चिह्न । ते जुग्गिनिपुरह तिलक मध्य करि दीन्ह ॥ (३।३।१-४)

परंतु उन्हें लगा कि यहाँ ने का प्रयोग कर्नु करण की अपेक्षा सम्प्रदान में हुआ है। सम्प्रदान अर्थ में नें का प्रयोग पिश्चिमी राजध्यानी की विशेषता है और इस एक प्रयोग के आधार पर संपूर्ण रासो की भाषा में कोई निर्णय देना जल्दबाजी होगी। परंतु इतना निश्चित हैं कि रासो में ने का अभाव है और यह अभाव भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे यह प्रमाणित होता है कि रासो की भाषा उस समय की है जब ब्रजभाषा में ने, नें अथवा नें का विकास नहीं हुआ था और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि ने का विकास पश्चिमी बोलियों में बहुत बाद में हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि १४ वीं सदी के प्राकृत पैंगलम्' में भी ने अप्रयुक्त है।

स्टडीज इन दि भ्रीमर भ्रॉव चंद वरदाई, जे० ए० एस० बी०, १८७३ ई०।

बीम्स श्रीर होर्नले ने पश्चिमी हिंदी के ने परसर्ग को मारवाड़ी के जिस सम्प्रदान-नें या ने से संबद्ध किया है, वह स्वयं परवर्ती विकास है। तेसीतरी ने 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी' में कर्म सम्प्रदान-परसर्ग नहें के उदाहरण जिन रचनाश्चों से दिये हैं वे स्वयं उन्हों के श्रानुसार १५०० ई० के श्रास पास की हैं।

परंतु पश्चिमी हिंदी के ने परसर्ग के लिए यदि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) तक ही जाना है तो कर्म-सम्प्रदान नह की अप्रेच्चा स्वयं कर्नू -करण में प्रयुक्त नह के निकट जाना अधिक युक्तिसंगत होगा। तेसितोरी ने कर्नू करण नह के भी कुछ उदाहरण दिए हैं जैसे —

श्रादीश्वर-नहुँ दीचा लीधी (श्रादि च०)

= स्रादीश्वर ने दीचा ली।

देवताए भगवन्त-नइँ कीधउ ते देखी ( स्त्रादि च०)

देवतात्रों ने वह देखा ( जो ) भगवन्त ने किया।

परंतु ने के कर्तरि प्रयोग वाली यह रचना भी १६ वीं सदी की है।

तात्पर्य यह है कि रासो में कर्नु करण परसर्ग ने का अभाव उसकी प्राचीनता का पक्का प्रमाण है।

प्त कारक के लिये विशेष रूप से आने के साथ ही सामान्य रूप से वह अन्य कारकों में भी आता है। कारकों के क्रम से रासों में प्राप्त परसर्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित है —

कर्ता कारक : ×

कर्म कारक : X

करण कारक : सं, सूँ, सहूं, ( सहू ); तं

सम्प्रदान कारक : तनु, तन; लागि

१ कम्पैरेटिव ग्रीमर, भाग २, ५० २७०

२ गौडियन ग्रीमर, पृ० २१६:

श्रपादान कारक ः ते, तैं; हुँति

सम्बन्ध कारक : का, की, के; को कउ, कहु, कहुं, कूं

श्रिधिकरण कारक: मज्माहि, मज्मे; मज्मि; मज्मे, मामी, मज्मर; मंभः;

मधि; महं, महिं

८७ करगा-परसर्ग : (क) सहु < श्रपभ्रंश सहुँ (हेम ४'४१६,५) < संव साकम् (पिशेल <sup>६</sup>२०६)

धातु सहु (७०'२)

(ख) सों < ऋप॰ सहुं

इक्क लक्ख सों भिरे ( २६६'४ ) इह किह सिखन सों ( १६७'१)

(ग) सूँ :

लक्ख सूं लर्यो श्रकल्लो (२६६'०२) राज सूं कहहि (१४६'६) मग्गन सुंपान (११२'२)

जहाँ तक रासो के सृ का संबंध है, इसे मारवाड़ी प्रभाव कहा जा सकता है। श्राधुनिक मारवाड़ी के माथ प्रानी गजस्थानी में भी स के प्रयोग मिलते हैं; जैसे—

कुमार स्ं (ष॰ ३५), किगत सं युद्ध करह (श्रादिच॰) जम सं जुरने (२१०'४)

किन्तु रासो में प्रधानता सूं की श्रिपेद्या सों परसर्ग की ही है श्रीर जहाँ सूं है, वहाँ उसके समानान्तर दूसरी प्रतियों में सों पाठ भी मिलता है जो बजभाषा की प्रकृति के सर्वथा श्रिनुरूप है।

(घ) ते : इसकी ब्युत्पत्ति विवादास्पद है । चैटर्जी इसे संस्कृत श्रन्तः से संबद्धः १, पुरानी राजस्थानी, पृ० ७२ करते हैं । केलॉग इसका संबंध संस्कृत प्रत्यय—तः से जोड़ते हैं श्रौर तेसितोरी—होन्तउ (श्रप०) से । मुक्ते तेसितोरी की व्युपत्ति ऐतिहासिक श्रौर युक्तिसंगत प्रतीत होती है । मूलतः यह श्रपादान कारक का परसर्ग है; परंतु करण के लिए भी इसका विस्तार हो गया । उसी तरह जैसे श्राधुनिक खड़ी बोली में मूलतः करणः परसर्ग से का विस्तार श्रपादान के लिए भी हो गया है । जैसा कि केलॉग ने ते का श्रयं स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह श्रयंजीके 'बाइ' शब्द का समानार्थक है न कि 'विद्' का', रासो में भी सों श्रौर ते के प्रयोग में श्र्यं संबंधी श्रंतर किया गया है । करण कारक में ते के प्रयोग के दो उदाहरण रासो से प्रस्तुत हैं—

पुण्य ते राजकाज (२८:१)
= पुण्य के द्वारा राजकाज,
पानि ते मेरु ढिल्ले (२३४'४)
= पाणि के द्वारा मेरु ढीला हो गया

सों का प्रयोग सामान्यतः 'साथ' के ऋर्थ में हुऋा है जब कि ते का प्रयोग 'द्वारा' ऋथवा 'साधन' के ऋर्थ में । इस प्रकार केलॉग ने ते का जो ऋर्थ-विवेक किया है, वह प्रस्तुत प्रसंग से भिन्न होते हुए भी सों और ते के ऋर्थ-मेद पर विचार करने के लिए संकेत सूत्र प्रस्तुत करता है।

लिपि शैली की अनिश्चितता के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि ते सानुनासिक था अथवा निरनुनासिक।

प्रयोग श्रोर के ऋर्थ में हुआ है।

गुनियन तन चाह्यो (८६°१) पट्टनु तनु देख (३०६°१)

- १. उक्ति व्यक्ति० स्टबी § ६३
- २ हिंदी ग्रैमर § १७१
- ं ३. पुरानी राजस्थानी **६ ७२ (२)**
- ४. तादक्यें केहिं-तेहिं-रेसिं तथेखाः। ( हेम० ४ ४२४ )

(ख) लिंग < \*लिंग < लग्ने: इस परसर्ग का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं था। तेसितोरी ने 'पुरानी पिश्चमी राजस्थानी' में अपादान के अन्तर्गत लगइ और लगी दो परसर्गों का उल्लेख किया है' जो रूप की दृष्टि से इससे साम्य रखते हुए भी अर्थ की दृष्टि से भिन्न है। वस्तुतः सम्प्रदान के अर्थ में लिंग अथवा लागि का प्रयोग पुरानी पिश्चमी बोलियों में नहीं मिलता, बिल्क पूर्वी बोलियों में मिलता है। यदि लिए का संबंध लिंग से ही है तो खड़ी बोली में इसे पूर्वी प्रभाव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार रासो में लिंग के प्रयोग को पूर्वी प्रभाव कहा जा सकता है —

#### जीव लगि सत्त न छंडउं। (३०२:३)

रासो में अन्यत्र कई स्थानों पर लिंग का प्रयोग तक के अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में आगे चलकर इसीसे विकसित लीं का प्रयोग हुआ।

द्ध श्रापादान परसर्ग—(क) हुँति < श्राप० (हेम० ४'३५५, ३७३) होन्तउ < सं० \* भवन्तक:

कविराज दिल्ली हुँति आयो (८३.४)

सभा वाली प्रति में हुँति के स्थान पर तैं पाठ है। इससे हुँति और हैं के संबंध—संभवतः पीर्वापर्य संबंध—पर प्रकाश पड़ता है। हुँति का प्रयोग कीर्तिलता, पद्मावत, रामचरित मानस आदि अन्य रचनाओं में भी मिलता है। तेसितोरी ने पुरानी राजस्थानी में भी इसके प्रचलन के उदाहरण दिए हैं (७२६१)

(ख) ते : रासो में अपपादान के लिए हुँत की अपेदा ते का ही प्रयोग अधिक हुआ है।

> देवता मग्ग ते स्वर्ग भुल्ले। (१७°४) दस कोस कनवज्ज ते (२७•°४)

१ पुरानी राजस्थानी, ६७२ (६)

परवत्त ते ढाहे ( **१६.३ )** ताप ते ध्यान लग्गे ( १८.३ )

स्रंतिम उदाहरण में श्रिधिकरण का सन्देह होता है; स्रौर ताप के स्थान पर तप पाठ सही मालूम होता है।

६० सम्बन्ध परसर्ग : विशेष्य-निम्न होने के कारण संबंध-परसर्ग के रूप संबद्ध संज्ञा के लिंग-वचन के अनुसार विविध मिलते हैं।

(क) ब्राधुनिक खड़ी बोली के समान रूप—का, की, के तिज जीवन का मोहि (१८७१२) भय की दिसि (२०६.१) कीरती पंग की (२७७.१) चहुवान के सार (३०१.२) नितम्ब स्थाम के (११६२) सयन्न काम के (,,) कोट के मुनारे (२५४.४)

(ख) को : रूप की दृष्टि से यह खड़ी बोली के कर्म-सम्प्रदान से साम्य रखते हुए भी श्रर्थ की दृष्टि से ब्रजभाषा संबंध कारक का परसर्ग है। श्रारंभिक क्रजभाषा में श्राधुनिक की का विकास संभवतः नहीं हुआ था; इसीलिये मिर्जा साँ में संबंध-परसर्ग के नाम पर केवल की का उल्लेख किया है। सामान्यतः इसे क्रों जी श्रीर जयपुरिया का रूप कहा जाता है।

किय को मन रत्तउ (६०.३)
श्रादक किय निप तास को (१०४.१)
(ग) कउ - संभवतः यह व्रजभाषा की का पूर्व रूप है।
सुनि रव प्रिय प्रिथिराज कड (१६७.३७)
समा की प्रति में कउ के स्थान पर का पाठ मिलता है।

१ मजभाखा ग्रीमर, १०४२

(घ) कहुं, कहुं - वस्तुतः यह कर्म-सम्प्रदान परसर्ग है परंतु रासो के लघुतम कनवज्ज समय में हमें इसके सभी प्रयोग संबंध ग्राथवा भावे षष्टी के मिले।

कनवज्ज कहुं (१५२<sup>-</sup>२ ) प्रथिराज कहु निसान (२०२<sup>-</sup>१ ) परत धरनि हरसिंघ कहु (३००<sup>-</sup>१ )

सभा की प्रति में प्रथम कहुं के स्थान पर कों, द्वितीय कहुं के स्थान पर कों किन्तु श्रांतिम कहुं के स्थान पर कहुं पाठ मिलता है। लिपि-शैली की श्रांनिश्चितता के कारण यह कहना कठिन है कि कहुं सानुनासिक था श्रथवा निरनुनासिक। बहुत संभव है, यह सानुनासिक रहा होता। सामान्यतः इसे श्रवधी, भोजपुरिया श्रादि पूर्वी वोलियों की विशेषता के श्रंतर्गत रखा जाता है। तुलसी, जायसी, कबीर में इसके उदाहरण बहुत हैं।

(ङ) कूँ: द्रजभाषा में कौं के साथ कू रूप भी मिलता है हमारी सीमा में इसका केवल एक उदाहरण मिला है ग्रीर उसके लिए भी सभा की प्रति में कौं पाठान्तर है।

दल प्रिथिराज कूं (३०५'२)

(च) कैं: वस्तुतः यह पुरानी बैसवाड़ी का परसग है ग्रांर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तुलसी ने लिखा है, 'सल के प्रीति यथा थिर नाहीं' (किष्किधा कांड)। रासो की सीमा में जो दो उदाहरण मिले हैं दोनों ही पुंल्लिगवत् व्यवहृत हुए हैं—

> रोस के दरिया हिलोरे (१०३'२) रिपु के सबद (२०५'१)

( छ ) तर्णी, तर्ण : संबंध के ऋर्थ में इसका प्रयोग पुरानी राजस्थानी की विशेषता है; जैसे 'ढोला मारू-रा दूहा' में

राणि राउ पिंगल-तग्गी (४)

रासो में इसके केवल दो उदाहरण मिले हैं-

रेगा सरइ तनी = शरद की रजनी (२८४४)

वर बंबर वैरस्त छन्न ताणी = छन्न की (२८४ १)

**६१. अधिकरण-परसर्ग - (क) इसके विषय** में महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि पुरानी ब्रज के घिसे रूप - मैं श्रोर में रासो में दृश्गोचर नहीं हुए। रासो में दूस परसर्ग का श्राधिक से श्राधिक घिसा रूप मह है; इसके श्रातिरिक्त श्राधिकांश रूप मज्म वाले पुराने ही हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

| भरंत सु गंग मह        | ( १६३'४ )             |
|-----------------------|-----------------------|
| मन महि श्रनुरात्तय    | ( ४:६३ )              |
| सावंत घन मधि          | ( १२६.१ )             |
| हत्थ माभी             | ( ३२५.४ )             |
| पट्टन मंभ             | ( ७१.१ )              |
| गन मज्म               | ( २३४.५ )             |
| घन मज्भि तडित्त       | ( ४७४ )               |
| श्रच्छरी श्रच्छ मज्मे | ( २२५:२ )             |
| ससि मज्महि            | ( ७७ <sup>-</sup> २ ) |

(ख) इसो प्रकार ब्रजभाषा के पे श्रोर पर रूप रासो में नहीं मिलते। इनके स्थान पर रासो में पुराना रूप उप्पर श्रथवा उप्परि ही प्रयुक्त है।

रेनु परए सिरि उप्परिहं (१८०'१)

# ३. संख्या वाचक विशेषण

## ६२ पूर्ण संख्या वाचक

```
    १ : इक (३'६, ६'३, १०२'१, ३१६'१)
    इक्क (६'२, १००'४, १७७'२, २७६'४ २६६'४ ३३७'२)
    इक्कु (३'६, १६०'४)
    एकु (३२०'२)
    एम (१८६'१)
```

```
२ : दु
              ( ७८'३ )
     दुइ
             ( ३१६.४ )
३ : तिन्नि (८२२)
      तीन
             <u>(</u> ८६.५ )
      त्रिय
             ( 6.6 )
      त्रीय
              ( 6.5)
              ( २७० ३ )
8 :
     चार
     चारि
              (8.03)
      च्यारि
              ( २६६°६ )
५ : पंच
             ( २७६ ३, ३२५ ७, ३१७६ )
              ( १४२<sup>.</sup>२, १४४<sup>.</sup>१ )
६ :
      खट
             ( ११०.४, ४४५.४ )
      छह
              ( १४६ २, १४४ १ )
७ : सात
              ( ३०४ ६ )
      श्राठ
ς:
             ( १४४ १, २७० ५, र⊏२ २, ३२० २ )
१०: दस
                (७६°३, १६३°२ ३१३°२)
      दह
                ( १ ? )
 ११: ग्यारह
                ( ३३६°३ )
 १२: बारह
             ( ३३७ ४ )
      द्वाद्स
                (३१८'६)
१३: तेरह
 १५: दस पंचति (२८२'२)
                ( १E° ? )
१६: सोड्स
      सोलह (३२१'६, ३२२'२)
प॰: पंचास (१०५ २)
५१: इकावनइ (१'१)
 ६४: चडसिंड (३१३'४)
```

#### पूर्णाङ्क संख्या बोधक ऋन्य शब्द :

त्तक्ख (दर'२, १३८'३, २७४'६ २८६'२) लाख (२३'२) लाखु (६७'१) कोटि (५८'२, ६१'२, १६६,२, ३२१'१)

(ख) रासों में प्राप्त होने वाले पूर्णाङ्क संख्या बोधक शब्दों में कुछ के रू विचारणीय हैं सात, आठ, ग्यारह, बारह श्रीर तेरह के वैकल्पिक रूप नहीं मिलते। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके आधुनिक रूप तब तक स्थिर हो चुके थे। बीस तक की अन्य संख्याओं में भी एक, तीन, चार दस और सोलह के आधुनिक रूप विकल्प से प्रचलित थे। इनके आतिरिक्त सी और लाख भी आधुनिक रूप में प्रयुक्त होते थे। इनके साथ-साथ प्राकृत अपभ्रंश के कुछ पुराने श्रवशेष भी रह गए थे। जैसे इक्क, एग', दह' सइ श्रीर सहस्स ।

कुछ संख्याश्चों के रूप श्चमी विकास की श्राधिनिक श्चवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं, जैसे छह । षष् का श्चन्य ष् च्यान्त प्रवृत्ति के कारण ह तो हो गया किन्तु श्चाधिनिक भाषाश्चों में मिलने वाले रूप तक पहुंचने के लिए ह का पूर्णतः लोप नहीं हो सका था।

श्रन्य रूपों में विशेष विचारणोय दुइ, तिनि श्रौर च्यारि हैं । ब्रज में जहाँ दोउ रूप मिलता है, वहाँ रासो में दुइ है जो कि पूर्वी भाषाश्रों की प्रकृति के श्रनुसार है। 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' से भी प्रमाणित होता है कि पुरानी कोसली में दुइ रूप ही होता था (१५/२१)। इस प्रकार या तो रासो के दुइ को पूर्वी प्रभाव माना जाय या फिर स्वराघात के कारण श्राद्य श्रो की दुर्वलता का परिणाम समभा जाय।

वज भाषा की भाँति रासो में भी चारि रूप मिलता है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि च में य संयुक्त करके उसके तालव्य संघर्षी उच्चारण की श्रोर विशेष भुकाव था।

तीन के त्रातिरिक्त तिनि रूप की व्याख्या के लिए या तों छुंदोऽनुरोध की युक्ति दो जाय या फिर उसे पंजाबी प्रभाव माना जाय क्योंकि पंजाबी में तिन रूप होता है।

पूर्ण संख्यावचक ग्रब्दों में फारसी हजार का हज्जार रूप में प्रहण ध्यान देने योग्य है।

२. थगी ( हेम० १ १७६ )

२. वररुचि : प्राकृत-प्रकाश, २ ४४; हेमचन्द्र १ २१६; प्रवन्य चिन्तामिय —गिया लब्भइ दीहड़ा के दह अहवा अह ।

<sup>.</sup> होर्नले, गीडियन ग्रीमर, ए० २५४

अ होर्नले, ए० २५४

## ६३ ऋपूर्ण संख्यावाचक--

रासो में प्राप्त होने वाले रूप प्राकृत अपभ्रंश के श्रवशेष प्रतीत होते हैं है व्यंजन-द्वित्व का सरलोकरण करने के बाद भी श्राधुनिक ब्रजभाषा का रूप प्राप्त नहीं कर सका था।

#### ६४ कम संख्यावाचक

इनमें से पहिली को छोड़कर अन्य सभी रूप प्राचीन अवशेष हैं। राखेः में सर प्रत्यय वाले दूसरे और तीसरे रूपों का प्रयोग नहीं मिलता। ६५ समुदाय वाचक-

६६. संख्यावाचक विशेषणों से बनने वाले समास-

## दुसेर:

समसेर दुसेर समाहनि से। (२०६'३

तिहिद्दिया:

बंध्यो तिम्न तिहिहिया। (२६६४)

४. सर्वनाम

89. उत्तम पुरुष सर्वनाम : रासो में निम्नलिखित रूप मिलते हैं —

मृल रूप: हूँ, मैं, मो। विकारी रूप: मोहि, मो, हम।

यहाँ दो रूपों का अभाव ध्यान देने योग्य है— हों और हमारो । ये दोनों ही रूप प्राचीन ब्रजभाषा में बहुत प्रचलित थे और रासो के बृहत् रूपान्तर में भी अपन्यत्र मिलते हैं। बीम्स ने इन रूपों का उल्लेख किया है। किन्तु हमारे पाठ की सीमा में ये दृष्टिगोचर नहीं हुए।

(१) 读:

श्रहो कंद वरदायि कहूँ हूँ। (६१३) कनवज्जह दिख्खन श्राय हूँ। (६१४)

प्राचीन ब्रजभाषा की कुछ रचनात्रों में हूं मिलता है। परंतु इसका विशेष प्रचलन पुरानी श्रीर संभवतः श्राधुनिक मारवाड़ी में विशेष है।

(२) मैं:

मैं व गोरि साहिब्ब साहि सरवर साहंतो। ( २५७५)

में वस्तुतः तृतीया एक वचन का रूप है श्रीर इसका प्रयोग भूतकालिक कृदंत के कर्ता की भाँति होता है, लेकिन यहाँ यह वर्तमान कृदंत के साथ प्रयुक्त हुआ है।

(३) मो:

मो रिव मंडल भेदि जीव लिंग सत्त न छंडडं। (३०२ं३)

- १ डा० धीरेन्द्र हर्मा, ब्रजभाषा, § १५६
- २. तेसितोरी, पुरानी रफ़स्थानी § कर

मो वस्तुतः विकारी रूप है, परंतु यहाँ इसका प्रयोग मूल रूप कर्ता को भाँति हुन्ना है—मो छंडउं।

(४) मो (विकारी रूप):

मो सरण मरण हिंदू तुरक (२५०'५) = मेरी मो कंपहि सुरलोक (१६८'१) = मुक्तसे ते जम्म अंत मो लहे (११६'२) = मुक्ते

उपर्युक्त तीन उद्रहरणों में मो का प्रयोग कमशः संबंध, श्रपादान श्रीर कर्म सम्प्रदान में हुन्त्रा है। इससे स्पष्ट है कि विकारी मो का प्रयोग सभी कारकों में होता था।

(५) मोहि:

भय मोहि दिखायो (२०५'१) = मुक्ते हैं इत मोहि (१६६'४) = मुक्ते

मोहि मुख्यतः कर्म कारक एक वचन का रूप है।

(६) हम:

हम बोल रहें  $(२৩8' \cancel{\xi}) =$  हमारा हम तुम्ह दुस्सह मिलन (२०२' २) = हमारा हम सउ श्रित सुंदरी एग  $(१ \le 1?) =$  हमारे ?

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि रासो में हम का प्रयोग प्रायः श्रादरार्थं एक वचन में ही हुश्रा है।

६८. मध्यम पुरुष सवनाम : प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं—

मूल रूप: तुम

विकारी रूप: तुम्ह, तुम्हइ, तें, तुल्म, तोहि

(१) तुमः

मिल्यो तुम आइ (१८४२)

# तुम गुज्जर भट भीम (२७५'३) तिहि सरगागत तुम करो (२७५'५)

इसका प्रयोग कर्त्ता कारक, एक वचन के रूप में हुआ है।

(२) तुम्ह :

**इह तुम्ह मग्ग** (१४.४) = तुम्हारा **हम तुम्ह दुस्सह मिलन** (३०२.२) = तुम्हारा तुम्ह सत्थिह सामंत कुमार (१६६.२) = तुम्हारे

तुम्ह का प्रयोग सम्बन्ध कारक, एकवचन में मिलता है।

(३) तुम्हइ :

रवि तुम्हइ समुह् उवइ (१४.४)

यहाँ तुम्ह-इ का -इ या तो निश्चयार्थक - हि का ही एक रूप है, या फिर इसका सम्बन्ध अपभ्रंश तुम्हइं से है।

(४) तै :

तें रक्खे हिंदुवाण (२००१ = तैंने, तुमने तें रक्खे जालोर (२००२) तें रक्खे पंगुलिय (२००४) तें रक्खे रिराधम् (२००४)

तैं का सम्बन्ध अप्रप्नंश तइं से है जो मइं की भाँति तृतीया
प्कवचन का रूप है।

(५) तुज्मः

तहि गिन्यो तुज्म गनि (१ ५.४) = तुमे

यह कर्म-सम्प्रदान, एकवचन का विकारो रूप है। ब्रजभाषा में इसका प्रयोग -नहों मिलता। वस्तुतः यह खड़ी बोली का रूप है।

₹ टा-ड्यमा पइ तइ (हेम० ४'३७० )

(६) तोहि :

निह रक्ख् किव तोहि (१२३.४) किल समप्पूं तोहि (१२३.२)

यह कर्म सम्प्रदान एकवचन का रूप है श्रीर प्राचीन ब्रजभाषा की श्रनेक रचनाश्रों में प्रयुक्त हुन्ना है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मेरो श्रीर हमारो की तरह तेरो श्रीर तुम्हारो तथा तिहारा रूप श्राप्राप्त हैं।

हह. दूरवर्ती निश्चयवाचक : अपभंशोत्तर काल से ही दूरवर्ती निश्चय वाचक सर्वनाम के रूपों का प्रयोग अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए भी होने लगा था। यह प्रवृत्ति ब्रजभाषा की अन्य रचनाओं की तरह रासो में भी पाई जाती है। हमारे पाठ में केवल वह के ही उदाहरण प्राप्त हुए हैं, बहुवचन वे (वे) तथा विकारी रूप वा के उदाहरण अप्राप्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये रूप परवर्ती विकास हैं।

(१) वह :

वह रिव रथ ले जुत्तयो ( ३०६'६ ) वह नर निसंक ( ३०६'६ ) वह रुंडमाल हार ( ३०६'६ )

इनके श्रातिरिक्त निम्नलिखित दो स्थलों पर उह का प्रयोग हुआ है जो संभवतः स्थान वाचक किया विशेषण श्रव्यय वहाँ का श्रर्थ देता है।

**उह हने गयँदह** (३०७३) = वहाँ, उधर उह मारइ इहु धाइ (३०६'४)

इसके विकारी रूप उस ( ५४ २ ) का भी केवल एक उदाहरण प्राप्त हुआ है, जो संदेहास्पद है।

१०० : निकटवर्ती निश्चयवाचक : रासो में निम्नलिखित रूप प्राप्तः होते हैं :—

```
एकवचन: इह, इहु, यह, येह
              बहुवचन: इनि
     यह (५७:२) ऋौर येह (६३:४) के प्रयोग संदेहास्पद हैं।
     (१) इह, इहु :
             इह तुम्ह मग्ग समुज्म (२३'१) = यह
             इनिहारि इह
                             ( १०६ २ )
             इह न सन्थि प्रिथिराज (१२२'१)
             इह जु इंदुजन
                                ( १४४'२ )
             इह किह सिर धुनि (१६५.१)
         इह सुनिय लीज
                               ( ३१८२ )
         इह् प्रिथिराज नरिंद
                              ( १६६ २ )
         इह पिक्खिड
                                 (३०७'२)
(२) इनि:
         इनि छिनि
                             ( १६६'३ )
         वान रक्खिह इनि वारह (३३६'३)
१०१ संबंध वाचक : रासो में प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं :-
                     संबंध वाचक
         एक बचन : जु, जो, जासु, जिहि,
         एक बचन : जिन, जिने,
(१) जु, जो:
         धरिए रक्खे जु भुद्रांगह (२७४'२)
         वधू रक्यें जु श्रप्प कुल (२८४:३)
         जहु रक्खें जो हेम (२७५'४)
         परचो साह जो सूर सारंग गाजी (३२५:२)
```

```
१२४
```

```
(२) जास, जास : जिसके
         सीसै धरो जास गंगा (२२४४)
         राम गोइंद जास वर (२६६.४)
         पलौ नागवर जास धर (२६६ २)
(३) जिने : जिन्होंने
         जिने हंकिया पंग्रा (३२२'४)
         जिने पारिये पंग खंधार सारो (३२४४)
         जिने नंखिया नैन गयदंत नाना (३२५'२)
(४) जिन:
         जिनके मुख मुच्छ ति मुंछरिया (२०७४)
 १०२ नित्य संबंधी : प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं :--
         एक वचन : सो, तास, तिहि
         बहु वचन : ति, ते, तिन, तिनै, तिके.
(१) सो:
         सो कविराज दिल्ली हुँति आयो (८३४)
         लिए साथ रजपूत सो (३.६)
     दूसरे उदाहरण में सो का ऋर्थ संख्यावाचक सी भी हो सकता है।
(२) तासु :
         तासु पुत्ति जम्मु छोड़ि ढिल्लिनाथ श्राचरे (१७३.४)
         तासु गेरव मैमंतो
                                            (304.3)
(३) तिहि:
         तिहि सरणागत तुम करो (२७४.४)
         भयो परत तिहि सह
                                 ( $$$.8)
         तिहि सइ सीस संकर धुन्यो (३३३'४)
         तिहि उप्परि संजोग नग
                                ( ३४०'२ )
```

(४) ति. ते : ति अच्छरी (१७३.१) ते नैन दीसं (४६.१) (५) तिन, तिनै: राजन तिन सह प्रिय प्रमद (३४१.१)

तिनै देखते रूप संसार भगौ (१८.४) ते सज्जए सूर सब्वे तुखारा (१५४४)

(६) तिके : वस्तुत: यह मारवाड़ी बोली में पाया जाता है। परे सूर सोलह तिके नाम आनं (३२३.२) तिके उचरे सोह श्रन्नोन्न पारी (६१.४) तिक दव्व के हीन हीनेति गत्ते (६२'२)

१०३ प्रश्नवाचक सर्वनाम-इसके दो भेद होते हैं-प्राणिवाचक श्रीर श्रप्राणिवाचक । रासो में इन दोनों के निम्नलिखित रूप होते हैं।

> प्राणिवाचक : को, कौन, किनहि श्रप्राणिवाचक: कइ,

उदाहरण

इह अपुन्व को मानिहै (९४६) रहे कौन संता ( 388.8 ) किनहि कह्यो प्रिथिराज ( ५१.१ )

तिहि प्रियजन कइ काज (१६५.२) = केहि, किस कहि कन्ह यह काहु (१८३'२) = क्या

श्रनिश्चयवाचक सर्वनाम—इस सर्वनाम के, रासो में, दो प्रकार

१ पकेलॉग, हिंदी ग्रीमर, टेबिल ११

के रूप मिलते हैं । एक तो कोइ (कोई) वाले श्रोर दूसरे सख्या-वाचक विशेषण एक से बने हुए हैं । दोनों के उदाहरण निम्न-लिखित हैं—

इह वंस भाजि जानइ न कोइ (३०२.५)
एक करिं सूर श्रमनान दान (१६.४) = कोई
इक कहिं लेहि वर इंदुराज (१६.३)
इक कह इंदु फिनंद (१६६.४)
इक कहें दुरदेव हैं (१६६.४)
इक कहें श्रमि कोटि नर (१६६.२)

१०५ निजवाचक सर्वनाम—निय के त्रातिरिक्त श्राप्पण, श्राप्प तथा श्रापन रूप प्राप्त होते हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं।

> त्रिप निय निंद विसारि (१३६'२) इतो बोम अप्पण धरो (२७४'६) अप्पु मगा लग्गियइ (२७४'२) वधूरक्से जु अप्प कुल (२७६'३) स्वामि हुइ जाइ अपन घर (३०२'२)

कभी-कभी निजवाचक सर्वनाम का द्वित्व भी हो जाता है, जैसे अपना-अपना । रास्रो में इसका अप्प अप रूप मिलता है। जु अप्प अप्प विष्फुरे (२४४:२)

# ५. सर्वानाम-मूळक विशेषण

१०६ प्रकार वाचक : रासो में इसके श्रास, इसो, तस और तेसो रूप मिलते हैं । उदाहरण निम्नलिखित हैं—

> श्रस कत्थइ (२७६<sup>-</sup>३) इसो जुद्ध श्रनुरुद्ध मध्यान्ह हूर्व (२९६<sup>-</sup>१)

प्रजंक तदून तस (३४४<sup>-३</sup>) वरं वीर गुंडीर तेसे सुभंगा (२२४<sup>-</sup>३)

१०७ परिमाण वाचक : रासं में इसके इत्त° वाले रूप मिलते हैं । सोदाहरण सभी रूप निम्नलिखित हैं—

निरंद इंद इत्त कोरि (१३६२) इत्तनिह साम घरि वारि रहियो (२३८३) इत्तनिड कहत भुजपित उठ्यो (११६४) भयो इत्तने युद्ध (२६६६)

१०८ संख्या वाचक : प्राप्त रूप निम्नलिखित हैं-

कितकु सुर संभरधनी (१०७२) कितकु देस दल बंध (१०७१) कितोकु इन हथ उग्गलउ (१०७२) कते राने (२६७२)

#### ६. क्रिया

१०६, प्रेरणार्थक—रासो में प्रेरणार्थक किया के जो थोड़े से रूप प्राप्त हुए हैं उनमें एकमात्र प्रेरणार्थक प्रत्यय निम्नालिखित उदाहरणों में पठाविन, दिखायो ग्रीर कनायो किया रूप पठ् + आ, दिख् + आ, कह + आ से बने हैं।

श्रम्महि पुच्छन दूत पठावहि (१६८ ३) मरन भय मोहि दिखायो (२०५ १) होइ के मोहि कहायो (२०५ २)

११०, वाच्य-भूतकालिक कृदंत से बने हुए निष्ठा के रूप मूलतः कर्मवाच्य के होते हुए भी अपभ्रंश तथा परवर्ती भाषात्र्यों में कर्जुवाच्य की ही तरह प्रयुक्त होते हैं। इनके श्रितिरिक्त -य- लगाकर बनाए हुए श्रम्य प्रकार के भी भाव वाच्या तथा कर्मवाच्य के रूप मिलते हैं।

```
मनो दिख्लिय रूव ऐराव इंदा। (१६'२) = दिखलाई पड़ता है।

मनो दिक्खिय वाय वड्ढे कुरंगा। (१६'४) = ,,

विनेत्रिय दिक्खिय पूरन काम। (७५'२) = ,,

वुजिसयइ सूर सामंत हुइ। (२७५'६) = बूमा जाता है।

पति सत्थे तन खंडियइ। (२७८'६) = खंडित किया जाता है।

मरण सनम्मुख मंडियइ। (२७८'६) = मंडित किया जाय।

श्रापु मग्ग लग्गियइ (२७४'२) = लगा जाय।
```

वस्तुतः ये सभी रूप प्राकृत-श्रापभ्रंश के -ज्ज- वाले विधि के रूपों से उत्पन्न हुए हैं जिनका श्रार्थ भाववाच्य की भाँति होता है। इनके श्रितिरिक्त रासो में -ज्ज- > -ज- वाले कुछ रूप भी सुरिक्तत हैं; जैसे

```
कहूं जिग्गिजे पुण्य ते राज काजं (१८०१)
मरन दिजइ प्रिथिराज (२७६.१)
```

देख धातु से कर्मवाच्य ग्रथवा भाव वाच्य बनाने के लिए ग्रादि स्वर को परिवर्तित करके दिख- ग्रथवा दीख- कर देने से भी काम चल जाता है; जैसे जु दिख्खिह नारि सकुंज परी (७३३) = दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार भूतकाल में भी कर्मवाच्य तथा भाव वाच्य के रूप बनाए जाते हैं; यहाँ भाव वाच्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

दिक्खियग नीर (१२'४) = नीर देखा गया।

श्राधुनिक हिंदी में भाव वाच्य श्रथवा कर्मशच्य बनाने के लिए दो क्रियाश्रों के संयुक्त प्रयोग की श्रपेद्धा रहती है श्रीर ऐसे संयुक्त प्रयोग में द्वितीय किया प्रायः जाना श्रर्थवाली होती है; किन्तु रासो में भूतकालिक भाव वाच्य के ऐसे भी रूप मिलते हैं जिनमें जाना के बिना केवल एक ही क्रिया से काम चलाया जाता है। संयुक्त क्रियाश्रों की श्रविकसित श्रवस्था के कारण ही उस समय ऐसा होता था।

## श्रनेक वर्न जो कहे।

(११६२) = कहे गए हैं

#### मूल काल

१११. ऋधिनिक ऋषिमाषा की ऋन्य श्रारंभिक रचनाओं की तरह रासो में भी ऐतिहासिक दृष्टि से दो प्रकार की काल रचना मिलती है—प्राचीन तिङन्त रूपों से उत्पन्न ऋषीत् तिङन्त-तद्भव श्रीर प्राचीन कृदन्त रूपों से उत्पन्न ऋषीत् कृदन्त-तद्भव । तिङन्त-तद्भव रूपों से तीन मूल काल बनते हैं : वर्तमान निश्चयार्थ, भविष्य निश्चयार्थ और श्राज्ञार्थ।

कालरचना के लिए प्रयुक्त होने वाले तिङन्त-तद्भव रूप भी तीन हैं: वर्तमान कुदन्त, भूतकालिक कुदंत श्रीर भूत संभावनार्थ।

चूँकि ये कृदंत रूप विशेषण होते हैं इसलिए ये लिंग-चचन-पुरुष से अनुशासित होते हैं।

११२, वर्तमान निश्चयार्थ-रासो में प्राप्त रूप निम्नलिखित प्रकार के हैं।

| एव          | F 0               | बहु०                             |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| ٧.          | कहर्डं, कहूं      | कहिं                             |
| ₹.          | ×                 | कहहु, कहुउ                       |
| ξ.          | कहइ, कहै          | <b>कह</b> हिं                    |
| विश्लेषण कर | ने से निम्नलिखितः | प्रत्यय लगाए गए प्रतीत होते हैं। |
| १.          | –श्रदं, –ऊं       | –श्रहिं                          |
| २.          | ×                 | -স্ম <u>ह</u> , - <b>স্ম</b> ভ   |
| ₹.          | -श्रइ, -ऐ         | श्रहिं                           |
|             |                   |                                  |

इनमें से पत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं --

(१) — अउं: ऐतिहासिक दृष्टि से ये रूप प्राचीनतर हैं; अपभ्रंश में ऐसे ही रूपों का प्रचलन था। रासो में इनके अवशेष पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

इहि भुवहि ढिल्लि कनवज करउं। (१९८-३) इह अप्पउं ढिल्लिय तस्रत (१९८-३)

(२) — ऊं : ये रूप अपेद्धाकृत आधुनिक हैं और अन्त्य स्वर-संकोचन के परिगाम-स्वरूप निर्मित हुए हैं। रासो के अपने रूप यहा हैं। नहि रक्खं कवि तोहिं (१२३'१) कल्लि समरपुं तोहिं (१२३'२) जार्ग्सू पावस चुन्वइ (२३६<sup>.</sup>२) (३) - ऋहुः रासो के ये रूप ऋपेन्नाकृत प्राचीनतर हैं। गेह किमि गंजह (६२.२) किनि गुनि पंगुराइ मन रंजह (६२.३) तिहि रक्खहु तिय वास (१२४'२) (४) - अउ : ये रूप बहुत कम मिलते हैं -संचड (६३१), रंचड (६३२) (५)-श्रइ: इन रूपों को अपभंश का श्रवशेष समभता चाहिए। इनकी संख्या रासो में बहुत ऋधिक है। इम जंपइ चंद वरिहया (३०२.६) धर तुदृइ खुर धार (३०४'१) गहव गय कुंन उपट्रइ (३०६.३) इस वंस भाजि जानइ न कोइ (३०२.४) (६) -ए : आयुनिक रूप यही हैं और अन्य स्वरसंकोचन के द्वारा इनको रचना हुई है। इम जंपे चंद वरहिया (२६९.६) दिक्खि सुर लोक सहदेव कंपे (२३७२) श्राव रहे तब लग जियन (२:६४) तब लगि चले कवित्तनी (२७६६)

(७) - अहिं : ऐतिहासिक हिंट से अपन्य पुत्र बहु बचन के ये रूप अपेदाकृत प्राचीन हैं। अपन्य -ह के लोप से -ऐँ वाले रूगों के निर्माण की प्रदृत्ति रासों में नहीं मिलती। इक कहिं (६.३) बल भरिं सूर सुिण सुिण निसान (१०.२) तिन्नि छक्ख निसि दिन रहिं (८२.२) सयल करिं दरबार (१४२.२) गजराज विराजिं (२८३.१)

११३ मिविष्य निश्चयार्थ: रासो में -ह- < -स्स- < -ष्यवाले रूपों की प्रधानता है। प्रायः स्वर-संकोचन के द्वारा -इह > -हैं हो गया
है किन्तु कहीं कहीं प्राचीन अवशेष के रूप में .-हइ वाले रूप भी मिल
जाते हैं।

इक रिव -मंडल भिद्दिहै (६.२) राठोर राय गुन जानिहै (६४५) इह श्रपुब्ब को मानिहै (६४.६) जुकछ इच्छ करि मंगहइ (१२३२)

इनमें से ऋंतिम उदाहरण मध्यम पुरुष एक वचन का है।

११४ आज़ार्थः रासो में आज्ञार्थके - आर्थ प्रत्ययांत रूप ही मिलते हैं।

तिहिं सरणागत तुम करो (२७५.५) इतो बोक ऋष्पण धरो (२७५.६)

#### कदन्त रूप

र्श्पू वर्तमानकालिक कृदन्त—इसके लिए रासो में प्राचीन -श्रात तथा नवीन -श्रत दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं श्रीर किसी सहायक किया के बिना हो वर्तमान काल की रचना करते हैं।

(१) - श्रंत :
भातकंत कनक (१२'४) = कनक भातकता है।
राइ श्रप्पंत दानं (१६'१) = राजा दान श्रापेंत करते हैं।
जराड जरंत कनंक कसंत (७४'३)

(२)-श्रत:

दिखत चंदवरदाइ ( ८४ १ ) = चंद वरदाई देखता है।

सेवते बंध निसुरत्त पाई (१०२ ४)

कवि कन्ह कहता (२१५'१)

सकति सुर महिख बिलदान लहता ( २१५'२ )

११६. भूतकालिक कृदन्त : रासो में भृतकालिक कृदंत के विविध रूप मिलते हैं। कहीं तो -श्र श्रथवा शून्य प्रत्यय मिलता है; कहीं -य, -यो, -यो; कहीं -न, -नी, -नो, -नो; कहीं -ह, -हों, तथा कहीं -ध, -धो, -धी वाले रूप भी मिलते हैं। इनके श्रांतिरिक्त एक रूप श्रोर मिलता है जिसके श्रंत में -इग प्रत्यय श्रांता है। संभवतः यह संयुक्त प्रत्यय है। इसमें -ग गत > गश्र का संनिप्त रूप प्रतीत होता। है। प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

(?)-羽:

भुकित खग्ग चहुवान गह (३१३'१)

= भुकते हुए चहुवान ने खड़्न गहा।

धन्य धन्य प्रिथिराज कहि (३१२'१)

= प्रिथिराज ने धन्य धन्य कहा।

प्रगट पंगु ब्रिप हंक (३१०'१)

= पंग तृप ने प्रगट रूप से हाँका ।

उड त्रिप तेज विराज (१२७'१)

= तेज विराज रहा था।

(२) -य, -यो, -यो: ये पुंल्लिंग एक वचन के रूप हैं। इनमें से -यो वाले रूपों की रासो में बहुलता है किन्तु यत्र-तत्र यो वाले रूप भी मिल जाते हैं। प्राचीन ब्रजभाषा में ये दोनों ही रूप साथ-साथ मिलते हैं। आगे चलकर -यो वाले रूप कन्नौजी श्रीर जयपुरी में विशेष प्रचलित रहे श्रीर ब्रज में -यी वाले रूपों की प्रधानता हो गई।

| बंधि खुरसान किय मीर वंदा  | ( १०.३ )               |
|---------------------------|------------------------|
| कविता किय चंद             | ( १२६ <sup>.</sup> १ ) |
| <b>उ</b> डिय रेगु         | ( **( )                |
| कर करार सज्यो समुह        | ( ६.४ )                |
| उपज्यो जुद्ध              | ( १२°२ )               |
| भट्टि पुब्बहि चल्यो       | ( १४°२ )               |
| कंचन फूल्यो श्रक बन       | ( १५.१ )               |
| चंद गयो दरबारह            | ( ८३.१ )               |
| दिल्लीसर लक्ख्यौ          | ( १४६.१ )              |
| दुसह दारुन च्रति पिक्क्यौ | ( १४६:२ )              |

(२) - इ:स्त्रीलिंग में भूतकालिक कृदंत कर्त्ता के अनुसार - इकारान्त हो जाता है; जैसे

छह सुंद्रि एकइ समइ चली। ( ११३.2 ) (४) -ये, -ए: ये रूप बहुवचन के हैं। उये कलस जयचंद ग्रिह ( १४.2 ) देवता मगग ते स्वर्ग भुल्ले (80.8) (५) -न, -न्ह : मिलि मुद्र मंगल कीन ( २७२.४ ) खन तलप्प अलप्प मन कीने ( \$60.3) गुन उच्चारि चारि तब किन्हों (80.8) जड भूखे सक्कर पय दिन्हो (80.5) देवि दीन्हो हुंकारो ( ३११.४ )

(६) —इ : यह ऋत्यंत प्राचीन रूप है। ऋपभंश में भी इसके उदाइरण बहुत कम मिलते हैं। 'प्रबंध चिंतामिण' के एक दोहे में इसका प्रयोग हुआ है—

```
मह कन्तह इक्क ज दसा अविर ते चोरहिं लिद्ध ।
      बीम्स को भी इसके चार ही उदाहरण रासो में मिले हैं-
      बर दीधौ दुंढा नरिंद।
                                  ( १.५०४.५ )
      प्रथिराज ताहि दो देस दिद्ध ॥ (१'३०७'६१)
      पुत्री पुत्र उछाह। दान मान घन दिद्धिय॥
      घाम धाम गावत धमार। मनहु श्रहि बन मनि लद्धिय।
      यहाँ लिख की व्याख्या करते हुए बीम्स ने कहा है कि लभ • घातु के
भूत कुदंत रूप लब्ध से संबद्ध होने के कारण ही लख रूप बना है स्त्रीर सारूप्यः
सिद्धान्त के ऋनुसार देखें भी उसी के वजन पर बन गया।
      हमारे पाठ में एक स्थान पर लढ़ी श्रीर श्रन्यत्र पाठांतर में लिख रूप-
मिलता हैं-
        लिद्ध वैरागिरि सब्ब हीरा (१०२'२)
        दिसा देस दच्छित्र लद्धी उपंगा (२२३'२)
      (७) -इग' : यह रूप राखों की श्रपनी विशेषता है।
        करिंग देव दिख्खन नयर (१६२'१)
        गंठि छोरि दक्किन फिरिग (१७८:२)
        निष्पु नयन विश्व श्रंकुरिंग (१८२'२)
        डभय सहस हय गय परिग (२६५'१)
        सोनंकी सारंग परगे (२६६'४)
      श्रन्य उदाहरसा :
        श्रनुसारम (११२४)
                                                ( 777 5 )
                                     डारग
        श्रप्पिंग (१२३'१, १४८'१) फटिंग
                                               ( १२'३ )
```

(११२'३) भ्रमिग (१३'१)

( 8.5 )

मलिग

( १४६:२ ).

**ड**ठिंग

कहिंग

<sup>2.</sup> बीम्स ने रासो में यह इस लक्षित नहीं किया है।

| खपिग            | ( ३१५.७ )                    | मिलिग    | ( ११°३ )          |
|-----------------|------------------------------|----------|-------------------|
| गहिग            | ( ३३२% )                     | संचरिग   | ( ७:२, ३१३:५)     |
| घटिग            | <b>(</b> १२ <sup>-</sup> ३ ) | संप्परिग | ( <b>३१३</b> °२ ) |
| चिडिग           | ( १६८ २ )                    | सजिगे    | ( \$:33 )         |
| <b>मिलमिलिग</b> | ( ११.५ )                     |          |                   |
|                 |                              |          |                   |

# क्रियार्थक संज्ञा

११७, -न श्रीर - व दो प्रकार के रूप मिलते हैं। इनमें से -न वाले रूपों का प्रचलन श्रिधक है। प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

#### (१)-न:

| कनवज दिक्खण कारणइ        | (१.५)     |
|--------------------------|-----------|
| पुच्छन चंद गयो दरबारह    | ( <3.5 )  |
| कनवज्जह दिख्खन श्राय हूँ | (883)     |
| फिरक्कि चक्कि चाहनं      | ( १३६.४ ) |
| सुह दुह कहन चंद मन रत्तउ | ( ३३८४ )  |
| (२)-वः                   |           |
| करिन्व                   | ( इस.१ )  |
| गहब गय कुंभ उपटृइ        | ( ३०६'३ ) |

# पूर्वकालिक कुदन्त

११८. रासो का सामान्य पूर्वकालिक कृदंत — इ है, जो व्यंजनान्त श्रीर स्वरान्त सभी धातुश्रों में समान रूप से लागू होता है। श्राधुनिक बच की भाँति — श्राकारान्त श्रीर — श्रोकारान्त धातुश्रों में जुड़ने पर — य होने की बगह — इ ही बना रहता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है—

सिंज साह संधे (१७:१) वेकि सेवंतिय गुंथिय जाइ (७२:३)

श्राइ स जो गुनियन तन चाह्यो ( ८६'१ ) ति किव श्राइ किवयिह संपत्ते ( ८७'१ ) श्राप्पिग पानु समानु करि (१२३'१ ) इच्छ करि मंगिहइ (१२३'२ )

### सहायक क्रिया

## 'भू' धातु के रूप

११६. रासो में ∜मू के -म- श्रीर -ह- दोनों ही प्रकार के रूप मिलते हैं श्रीम श्रनुपात की दृष्टि से दोनों का प्रयोग समान है। किन्तु विकास क्रम की दृष्टि से -ह- वाले रूप ही रासो के श्रपने कहे बायँगे। नीचे इनमें से प्रत्येक के काल-रचनानुसार तिङन्त-तद्भव श्रीर कृदन्त-तद्भव रूप दिए जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने थोग्य तथ्य यह है कि इस सहा-यक किया के रूप रासो में संयुक्त काल रचना के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं।

१२०. -म- मूलक कृदन्त' : प्राप्त रूपों में से श्रिधिकांशतः भूत-कालिक कृदन्त के हैं ।

## पुंलिंलग

भो (३२८:१), भड (३१७'६), भय (७५'४) भयो (२६६:२,३०६:२,३११'४,३१८'४)

#### स्रीलिंग

भइ ( ३१५ ६ ), भई ( ३२३.५, ३४६.४ ), भइ ( ३३६ ४ ) भइत ( १२७.१ )।

१**२१** -ह- मूलक तिडन्त रूप : है (२३<sup>.</sup>२), हैं (४०६<sup>.</sup>१)

१ इसके तिडन्त-तद्भव रूप रासी में नहीं मिलते ।

श्रहंहि ( ६४ ३ ), श्राहि ( ८४ २ ) होइ ( ७१ ४, २७७ ६, ३०७ २ )

उदाहरण :

मुकुट वंध सब भूप हैं (१०६'१) होइ घरे घरे मंगली (२७७६) जिह पंगुर त्रिप श्राहि (८४'२)

१२२, -ह- मूलक कृदन्त रूप: मुख्यतः भूतकालिक कृदन्त के ही
का प्राप्त होते हैं —हुआ, हुआ, हुब, हुबी, हूबं इत्यादि ।
हरखवंत नृप श्रित हुआ। (१८३.१)
खंड खंड हुआ रुंड (३०२.४)
श्रचल अचेत जु खेत हुव (३१४.१)
उभय हुव स्वेद कंप सुरभंग (१६७.१)
राज सगुन साम्हो हुवो (४.१)
इसो जुद्ध अनुरुद्ध मध्यान्ह हुवं (२६६.१)

# ७. संयुक्त क्रिया

१२३ ऐतिहासिक दृष्टि से 'संयुक्त किया' भारतीय ऋार्य भाषा में परवर्ती विकास है। ऋपभ्रंश-काल से इसका उदय स्पष्ट होता है ऋौर ऋाधुनिक भाषाओं के क्रमिक विकास के साथ रूप ऋौर ऋर्य दोनों ही दृष्टियों से इसमें जटिलता बढ़ती जा रही है। रासो में संयुक्त किया के जो रूप प्राप्त होते हैं, वे रूप ऋौर ऋर्य दोनों ही दृष्टियों से कम जटिल है। ऋषिकांश संयुक्त कियाएँ पूर्वकालिक कृदंत के योग से बनी है और थोड़ी सी कियार्थक संज्ञा के भी योग से निर्मित हुई हैं। इनमें से प्रत्येक के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

(१) पूर्वकालिक कृदन्त के योग से निर्मित : धरि रख्यो वल वानि (३४०'२) :

```
श्रानि चंपी दिल्लीधर (३३६.४)
खबर हंस डड़ चलहि (३१३४)
लेहि बइठो
                     ( $00.8)
जुज्भि गयड
                     ( ३०३.१ )
                      (३०२.२)
हुइ जाइ
मद् गंध गयंद्नि सुक्कि गयं (२८८४)
जाइ निकस्सि
                     ( २८६.१ )
रहे सूर सामंत जिक (३२१'२)
चिल गयो न मंदिर रह्यो (३३०%)
कहे. घरि श्राव बइहो (२८९२)
न्निप जोइ फवज्जइ बंट लियं (२११.४)
भाजि प्रिथिराज जाइ जनि (१४६'४)
चल्या त छूटि प्रवाह (१५३२)
```

# (२) कियार्थक संज्ञा के याग से निर्मित :

भिद्ध पावे न जानं (२६१'४)
= यद्ध जाने न पाए

भिट्यो न जाइ कहणो (२८०'१)
= कहना मिट न जाय

गिज्ज लग्ग्यो (३३२'१)
= गर्जने लगा।

राशे की संयुक्त कियाओं की रचना में यह विशेषता ध्यान देने योग्य है कि दो कियाओं के बीच जोर देने के लिए दूसरे शब्द भी आ गए हैं जैसे जिक रहे के बीच में 'सूर सामंत' तथा छूटि चल्या के बीच तु।

# द्र, अञ्यय

### क्रिया विशेषगा

```
१२४ काल वाचकः
```

१२४

```
श्रव (१८४३, ३१६२)
     अजहुँति (१८१'१) = आज से
     कब (५७'२); छिनि (१६६'३) = चर्यांभर
            ( १६८.२, २७६.६, ३३४.४ )
     जब
     जब लगि (१०८'२) = जब तक
           (50'8, 805'8)
     तब
     तब लगि (१०५१) = तब तक
     नित्ति (२२३'४) = नित्य
     नित्तु (१३०'२) = नित्य
     पुनि (१५२.२) = पुनः
     फिर (१२६.१)
     सदाहं (२६२'१) = सदा
स्थान वाचकः
     व्यगा (२५४.२) , व्यगातच (८४.२)
     श्रमो (८४'२) , श्रमों (२७०'१)
     चतु (१५१<sup>.</sup>२)
```

(85.5)

इच

```
इतु (११'२)
इतो (२७५'६)
उप्पर (३०४'६)
उप्पर (३१५'३,३४०'२)
उप्परिह (१८०'१)
श्रोर (४०'२)
कहँ (४७'३)
कित (३०६'२)
कोद (२३४'१) = श्रोर
जहँ (८३'३,१४२'१,२८१'३)
जिह (६१'२,१४३'२)
जाह (४४'१)
तहाँ (२६६'२,३२६'४,३३३'३)
तिह (१४५'४,२३२'२)
```

# **्र२६.** रीति वाचकः

```
श्रम (२७६२, ३१५'१ = ऐसा

इम (५५'३, ११०'२, २७०'६, २६६'६, ३३१'२) = ऐसा

किम (६२'२) = कैसे

जनु (२०४'२२८३'२,) = जैसे, मानो

जिम (११०'२, १६१'४, २२५'२, २४०'४) = जैसे

व्यं (५२) = ज्यों

व्यं (१०६'२, २०२'१) = ज्यों

तिम (६'१, ३११'१) = त्यों

मनहु (१४६'१, १६०'१, १६६'२, २००'१३१६'४) = मानो

मनो (३५'१, ४६'२, ११६'२, २५५'२, २६०'२) = मानो
```

```
५२७. निषेध वाचकः
          जनि*
                 (१४६.8) = मत
           जिन (२८६'२)
          न
                 ( ७३'२, ८७'४, २८६'३, २६०'२ )
          नहि (१२३'१, १४६'२)
          नहिं (३३०'३), नहीं (३२७'३), नहीं (२९९'५)
          नानु (३१५.४), नाहिं (२२७.२)
          बिनु (११२.३, ३३०.१) < बिना
           म
                 ( ४३.४ ) < मा
           मति
                  (२७५.१) < मा?
१२८ कारण वाचक
                (१५१:२, २८६:२) = क्यों
           कत
           किनि (६२.३) = क्यों, क्यों न
           क्यूं (१५४.४) = क्यों
१२६. परिमाण वाचक
           कछु (२७८:३)
                  समुच्चय बोधक ऋव्यय
१३०
                  (२·२, ८०·२, १६०·१) = त्रौर
           श्रह
                      विभाजक
१३१.
           श्रह (३४३<sup>.</sup>३) =
                                श्रथवा
           श्रह्वा (१६७:२) = श्रथवा
           कि
                 ( १६५:२ ) =
                               या
           किधुं
                  (१६५:२) = त्र्रथवा
```

तुलनीय—बार बार तू झाँ जिन भावे। ( स्रसागर )

```
किथों (८६'३) = ग्रथवा
के (२'२, ६१'१, १०१'२) = या
कें (३४४'१) = या
केंवलार्थक, निश्चयबोधक
ही (३४'१, ३६'१, ४०'२, ३१०'१)
२१३६. वस्मयादि बोधक श्रव्यय
श्रदी (२८६'२)
```

# तृतीय श्रध्याय

# वाक्य-विन्यास

१३४. कारक-संबंधी विशेषता: वाक्य-विन्यास के अंतर्गत कारकों के अयोग-संबंधी विशेषताश्रों में से षष्ठी विभक्ति की व्यापकता महत्वपूर्ण है। षष्ठी की व्यापकता के प्रमाण संस्कृत से ही मिलते हैं। में भा० आ० में षष्ठी का च्रेत्र और भी व्यापक हो गया। प्राकृत-अपभ्रंश में षष्ठी का अयोग सभी कारकों में होता था। प्रास्ते में भी षष्ठी –ह के व्यापक प्रयोग के अपनेक उदाहरण मिलते हैं।

(१) कर्म कारक के ऋर्थ में :

चंद गयो दरबारह ( ८३.१ )

= चंद दरबार को (की स्त्रोर) गया।

कनवडजह दिक्खन आयो ( ६१'४ )

= कनवज को देखने आया।

(२) ग्रधिकरण के त्रर्थ में :

श्रंगह चंदन लावहि (१६२'१)

= ऋंगों में चंदन लगाती हैं

भयउ निसानह घाउ (२०२'१)

= निसान पर घाव ( श्राघात ) हुस्रा ।

ज्यूँ भद्दव रिव असमनह चंपिय वद्दल वाउ ( २०२'२ )

= जैसे ब्रासमान में भाद्रपद के रवि को वादल वायु ने

चाँप लिया ।

१. वष्टी शेषे। (अष्टाध्यापी, राशप्र०)

२. सुकुमार सेन, हिस्टारिकिल सिटैक्ज आब मिडिल इंडो आर्यन, ६ ६३-व४

<sup>.</sup>स. हेसक्ट्र, ¤।३।१३१-१३४

१३५ षष्ठी के विशिष्ट प्रयोगों में से एक है स्वतंत्र कारक के रूप में 'भावें षष्ठी' का प्रयोग । 'जब शत्रन्त श्रथवा शानजन्त पद का लिंग वचन श्रौर कारक किया के कर्ता से भिन्न किसी श्रन्य कर्ता के श्रनुरूप होता है तब वह वाक्यांश भावें कहलाता है।' जैसे—

खगाह सीसु हनंत खगा खप्पुरिव खरख्खर। (३०४ ३)
= खड्ग के शोर्ष पर हनते ही खप्पर की तरह खड्ग खर-खर [धँस गया]।
धरनह कन्हह परत ही प्रगट पंग त्रिपु हंकक (३०१ १)
= धरणी पर कन्ह के पड़ते ही नृप ने प्रकट रूप से पंगु
को ललकारा।

१३६. वा श्व-रचना की दृष्टि से 'भावे सप्तमं।' के भी कुछ विशिष्ट प्रयोग रासो में मिलते हैं—

धरिए मंगल जल पाए (२७८ २)

- = जल को प्राप्त करने से (पर) धरणी का मंगल [होता है]। दीन मंगल कछु दीनइ (२७८३)
- = कुछ दिए जाने से (पर) दीन का मंगल [ होता है ] सार मंगली प्रिह आए (२७८:१)
- = गृह में [ न्यक्ति विशेष ] के स्नाने से (पर) शाला मंगली [ होती हैं ]।
- १३७. श्रापभंशोत्तर युग से प्राचीन कर्मवाच्य कर्नृ वाच्य की भाँति प्रयुक्त होने लगे श्रीर नये ढंग के भाववाच्य तथा कर्मवाच्य विकसित हुए। श्राधिनक श्रायभाषा के उदय काल में कर्मवाच्यके भूतकालिक कृदंत रूप तथा विधि के रूपों में सरूपता के कारण दोनों के श्रार्थ में भ्रम उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप दोनों के कार्य
- १. वेसितोरी, पुरानी राजस्थानी, § १३७
- २. **भायाणी, संदेश** रासक, ग्रीमर, \$ ७६

कमशः एक से होने लगे। उदाहरण के लिए रासो के निम्नलिखित खंडियइ श्रौर मंडियइ रूप विधि के खंडिजाइ श्रौर मंडिजाइ तथा -इत(क) वाले भूत कृदन्त के खंडित(क) श्रौर मंडित(क) दोनों हो समके जा सकते हैं।

पति सत्थै तन खंडियइ ( २७८'५ ) मरण सनम्मुख मंडियइ ( २७८'६ )

(१) इन दोनों प्रकार के रूपों के मिश्रण से -इये वाले निम्नलिखित प्रकार के नये रूप बने जो सर्वथा भाववाच्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

मनो दिक्खिये रूव ऐराव इंदा (१६'२) मनो दिक्खिये वाय वर्डे कुरंगा (१६'४)

यह प्रवृत्ति १४ वीं सदी की संदेश-रासक जैसी अवहट रचनाओं से ही आरंभ हो गई थी। संदेश रासक में अंवरु पुणि रंगियह, अंगु अब्भिगियह, दिवणु पुणि भिट्टियह और किम विट्टियइ (१०१) जैसे विधि के रूप भाव वाच्य की तरह प्रयुक्त हुए हैं।

(२) भूत कृदंत श्रोर विधि के तद्भव रूगों के मिश्रण से -श्राण्य > -श्रानय वाले नये ढंग के कर्मवाच्य रूप निर्मित हुए जिनकी रचना में प्रेरणार्थक प्रत्यय का भी श्राभास मिलता है। रासो में पलायन के ऋर्थ वाली क्रिया में इस प्रकार की विशेषता स्पष्ट रूप से लिज्ञित होती है।

तुरिय पट्टनु पल्लान्यो (३०६'१)
= तुरंग को पट्टन (नगर) की ख्रोर भगाया।
पहु पट्टन पल्लानि (३०७'३)
= प्रभ पट्टन की ख्रोर भागे।

श्चन्य धातुत्रों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है; जैसे— मरन श्चप्पहीं पिछान्यो (३०६.२)

= मरण को स्वयं पहचाना श्रयवा मरण स्वयं हो पहचाना गया।
१०

१३८ पद-क्रम: छंद-प्रवाह के कारण रास्तो की वाक्य-रचना में उद्देश्य-विधेय तथा कर्ता-कर्म-क्रिया का गद्यानुरूप क्रम नहीं निभाया गया है। किन्तु इस क्रम-भंग में भी एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि जिस वस्तु पर श्रिधिक जोर देना है वह वाक्य में सामान्य क्रम का उल्लंघन करके पहले रखी गई है; जैसे

बड़ हत्थिह बड़ गुजारड जुन्म गयड बैकुंठ (३०३'१)

यहाँ 'बड़गुजार' का बैकुंठ जाना किन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बड़े ( रूप ) के हाथ उसका जूम जाना । इसलिए बड़ हत्थिहि का क्रम बड़ गुजार से पहले रखा गया है।

इसी प्रकार:

## मद गंध गयंदनि सुक्क गयो ( २८८४)

गयंदिन मद गंघ (=गजेन्द्रानां मदगंध-) के सामान्य क्रम को तोड़ कर 'मद गंघ' को पहले रखा गया है।

श्रमिय कलस श्रायास लियो श्रच्छरिउ उच्छंगह ( ३११.३ )

सामान्य कम होता: श्रन्छिरिउ श्रायास उन्छंगह श्रमिय कलस लिये।; श्रर्थात् श्रछिरियाँ श्राकाश में उत्संगों में श्रमृत कलश लिए हैं। किन्तु यहाँ श्रिमिय कलस' को किव प्रधानता देना चाहता है, इसलिए उसने कर्म को पहले रखा।

इस प्रकार वाक्य में पदों के क्रम-विवर्षय का मुख्य कारण अवधारण प्रतीत होता है।

१३६, अवधारण के कारण रासो में प्रायः मुख्य किया को वाक्य में सबसे पहले रख दिया गया है। कभी-कभी संयुक्त किया के दोनों अवयवों के बीच दूसरे अनेक शब्द रख दिए गये हैं; यहाँ तक कि एक अवयव वाक्य के आदि में है तो दूसरा वाक्य के अवत में। इस प्रकार के विशिष्ट वाक्य-विन्यास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं —

रहिं स्वामि सिर सेहरड (३२०.६) = रहा स्वामी के सिर पर सेहरा।

## डिरे संभरे राइ संसार सारे (२४६.४)

- डरता है संभर-राय ( पृथ्वीराज ) से संसार सारा ।
- मिटचो न जाइ कहणो (२८०'२)
- मिट न जाय कहना
   भयो इत्तने युद्ध श्रस्तमित भागां (२६६:२)
- = हुन्रा इतने युद्ध में त्रस्तिमत मानु । गए सुंड दंतीन दंता उपारे (२६०'१)
- गए दिन्तियों के मुंड [ऋौर]दाँत उपारे ।

१४० मिश्र वाक्य: रासो में वाक्य-रचना प्रायः साधारण वाक्यों की ही है किन्तु कहीं कहीं एकाधिक वाक्याशों वाले मिश्र वाक्य भी मिल जाते हैं, जैसे—

मीचु लग्गए पाइ कहे घरि त्राव बइडो (२७६:२)

- = मृत्यु पाँव लगे स्रीर कहे कि स्रास्रो घर वैठो । स्राव रहे तब लगि जियन जियन जम्मु साबुत रहे (३७६'५)
- = जब तक त्राव (पानी = प्रतिष्ठा) रहे तभी तक जीवन है .... जह मारइ इहु धाइ देखि त्रार दंतह कट्टइ (२०६'४)
- वहाँ मारता है, यहाँ दौड़ता है, यह देखकर शत्रु [त्राश्चर्य से]
   त्र्यपने दाँत काटते हैं।

# चतुर्थ ऋध्याय

# शब्द-समूह

१४१. रासो के शब्द समूह में पाँच तत्व हैं ! संस्कृत तत्सम, प्राकृत ऋपभ्रंश के ऋषं तत्सम, हिन्दी तद्भव, राजस्थानी देशी तथा फारसी । इनमें से सबसे कम शब्द फ़ारसी के हैं । डा॰ विपिन विहारी त्रिवेदी ने वृहत् रूपान्तर के मुद्रित संस्करण से लगभग साढ़े चार सौ ऋरबी फारसी शब्दों की सूची दी है । यदि यह मान लिया जाय कि इस सूची में वृहत् रूपान्तर के सभी फ़ारसी शब्द ऋग गए हैं तब भी ऋनुपात की दृष्टि से यह संख्या संपूर्ण शब्द समूह में बहुत कम है । हमारे पाठ (लघुतम कनवज समय) में फ़ारसी शब्दों की संख्या पचास से भी कम है । फारसी शब्दों की सम्भावना 'कनवज समय' के बाद 'बड़ी लड़ाई' में ऋषिक हो सकती है क्योंकि उसमें पृथ्वीराज ऋौर मुहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन है । इसलिए 'कनवज समय' के ऋषधार पर फ़ारसी शब्दों के ऋनुपात के विषय में कुछ न कहते हुए भी इतना तो कहा ही जा सकता हैं कि रासो का शब्द समृह मुख्यतः भारतीय ऋष्यभाषा का ही है । विद्यापति की 'कीर्तिलता' की तुलना में 'पृथ्वीराज रासो' में फ़ारसी शब्द ऋषिक नहीं है । जिन फ़ारसी शब्दों को रासो में ऋपनाया गया है, उन्हें भी हिन्दी को ऋपनी उच्चारण पद्धित के ऋनुसार तद्भव रूप दे दिया गया है । (दे० ६६)

लघुतम कनवज्ञ समय में प्राप्त फ़ारसी शब्द निम्नलिखित है ---

श्चरब्बी  $(१६<math>^{1}$ ?) = श्चरब श्चसमान  $(२\circ 2.2)$  = श्चासमान

**१** चंदवरदाथी और उनका कान्य, ए० ३१३–३४६

| स्त्राव      | ( २७६ <sup>.</sup> ६ )                                  | = স্মাৰ  |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------|
| कम्मान       | ( २६१'३ )                                               | = कमान   |
| गाजी         | ( ३२५:३ )                                               | = गाजी   |
| जिरह         | ( २२० ३ )                                               | = जिरह   |
| तखत          | ( १८६.४,१६८.३ )                                         | = तख्त   |
| तुरक         | ( २७४.४ )                                               | = तुर्क  |
| तेग          | ( १८६ २ )                                               | = तेग    |
| द्रिया       | <b>( ५</b> ०४.8 )                                       | = दरिया  |
| द्रबार       | ( 98.8 )                                                | = दरबार  |
| नफेरी        | ( २२६ १ )                                               | = नफ़ीरी |
| निसान        | ( २४० २ )                                               | = निशान  |
| <b>'</b> দৰজ | (२०५१)                                                  | = फौज    |
| मीर          | ( २४७'२,२६८'२ ) =                                       | = मीर    |
| समसेर        | ( २०६'३ ) . :                                           | = शमशेर  |
| सवार         | ( ६७४.३ )                                               | = सवार   |
| सहनाइ        | ( २२४.४ )                                               | = शहनाई  |
| साह          | <b>(</b> १७ <sup>.</sup> १, <b>३२४<sup>.</sup>३</b> ) = | = शाह    |
| साहब्ब       | <b>(</b> १०२ <sup>.</sup> ३) -                          | - साहब   |
| साल          | ( १०३, २२ <sup>.</sup> ३ ) -                            | - साल    |
| ·साबुत       | ( २७६'५ ) =                                             | = साबित  |
| सेहरड        | ( ३२० <sup>-</sup> ६ ) =                                | ः सेहरा  |
| सोर          | ( १८६ <sup>•</sup> २ ) =                                | = शोर    |
| स्याह        | ( १३३.४,१७५.४ ) =                                       | स्याह    |
| हजार         | ( 548.5 ) -                                             | - हजार   |

१४२ शेष शब्द-समूह में लगभग सोलह प्रतिशत संस्कृत-तत्सम हैं। श्रर्घ-वत्सम, तन्द्रव तथा देशी शब्दों के विषय में ठीक ठीक कह सकना कुछ कठिन है।

किन्तु इतना निश्चित है कि ठेठ राजस्थानी के देसी शब्द भी हमारे पाठ में अधिक नहीं है। रासो के मुक्क° (मुक्त°), नंष° (水/नश्) जैसे कुछ किया पद अवश्य हैं जो आधुनिक राजस्थानी में बहुत प्रचलित है। ऐसे शब्दों पर यथासम्भव 'शब्द कोश' के अन्तर्गत विचार किया गया है। राजस्थानी शब्द कोश के अभाव में इस समय यह कहना कठिन है कि अमुक शब्द ठेठ राजस्थानी है अथवा सामान्यतः देसी।

# कनवज्ज समय

## अथ राजा विथीराज-प्रयाग्रमाभ्यते

#### दूहा

ग्यारह सइ' इकावनइ' चैत तीज रविवार।
कनवज दिख्खण' कारणइ' चालिउ' सिंभरिवार॥१॥ १०२
सत' सुभट' ले' संमुद्दो' पंगुराय' ब्रिह' साज"।
के जानइ' कवि' चंद श्रुरु के जाने' प्रिथिराज"॥२॥ ७८

#### कवित्त

कनवजहे' जयचंद चल्यो' दिल्लेसुर' दिख्यन'।
चंद वरिद्या' साथ' वहुत' सामंत सूर घन।।
चाहुवान राठोर' जाति पुंडीर गुहिल्लय'।
वड गुज्जर पांवर चलै जांगरा सु हल्लय'।।
कूरंभ' सिहत भूपित चल्यो' उडिय' रेगु' किन्हो' नभो।
इक इक्कू' लख वीर' आंगमइ' लिये' साथ रजपूत सो॥३॥ १०४

#### दूहा

राज सगुन साम्हो' हुवो' ध्रुव' नरसिंघ दहार। म्रिग दक्क्लिए' खिएि' खुरति' चरहि" न संभरवारि॥४॥ १८१

- [१] १. से २. एकानवे ३. देखन ४. कारणें ५. चल्यो
- [२] १. सित २. सामंत २. सु ४. संपुहै ५. पंगुराय ६. ग्रह ७. काज ८. जानै ६. ई १०. प्रयान ११. प्रथिराज
- [3] १. कनवज्जह २. चल्यो ३. दिल्लीपित ४. पिष्पन ५. बरिद्य ६. सथ्थ ७. तथ्य ८. कूरंम ६. गोर गाजी वडगुज्जर १०. जादव रा रघुवंस पार पुंडीरित पष्पर ११. इसने १२. छुड्यो १३. उडी १४. रेन १५. छीनौ १६. लष्प १७. वर १८. लेबिए १६. चले
- [४] १. समूह २ हुन्न ३ धुन्न ४. दिन्छन ५. छिन ६. खुरिह ७. चलिह

सर ति' साय' सारस सबद उद्य सबदला भानु। परिन भज्ज' प्रतिहार ज्यँ' करिह त कज्ज' प्रवान'॥५॥ १८२ कर' करार' सज्यो' समुह हिस न्निप बुभयो चंद। इक रवि-मंडल भिद्दि<sup>र</sup> इक्क करहि ग्रिह दंद<sup>५</sup>॥६॥ १८३ त्रीय' दिवस त्रिय यामिनी त्रयी' जाम पल तिन्न'। योजन इक इक' संचरिग प्रिथीराज संपन्न।।।। २७२ अइत निसा दिस' मुदित तिम उडिन्नप' तेज विराज। कथित' साथि कथहे' कथा सुक्ख सयन प्रिथिराज ॥=॥ ८२४

#### पद्धडी

उत्तरिय चित्त चिता नरेस। वत्तरिह' सूर सुरलोक देस॥ इक कहिं लेहि वर' इन्द्राज'। जम जिवन मरन प्रिथिराज काज ॥ ६॥ **२**८२ एक करहिं सूर श्रसनान' दान।

बल' भरहिं'सूर सुग्गि'सुग्गि' निसान।। सर्वरिय' साल वंछहि निभान'। वुध् वाल केम मंगइ विधान ॥१०॥ २६३

- [ पू ] १. सुनत २ सीस ३. भाज ४. सौ ५. काज ६. प्रमान
- [६] १. कल २. कलार २. सद्यो ४. भेदिहै ५. ग्रानंद
- [७] १. त्रयत २. उन्न ३. इकत्त
- [ ८ ] १. दिन २. उडुपित ३. कथक ४. कथ्थहि
- [ ६ ] १. वेतरिह २. वहत ३. दल ४. इन्द्रराज ५. जियन ७. प्रथिराजः
- [१०] १. श्रास्नान २. वर ३. भरत ४. सुनि ५. क्रन ३. सरवरिक ७. वंछहित भांन ५. मुध ६. जेम इच्छत बिहान

गुरु दपत' उदित म्निग' उदित इतु'।

किलिमिलिग' तार तर' तिलिग' पत्तु"।।

दिखद्द' इन्दु किरणीण' मंदु।

उदिमे" हीन जिमि न्निपति" वंदु"।।११॥ २६४

धर हरिग सीत' सुर मंद' मंद।

उपज्यो जुध्ध श्रावध्ध दंद'।।

पह' फटिग घटिग सर्वरि-सरीर।

मलकंत कनक' दिख्खयग' नीर।।१२॥ २६४

निप भ्रमिग कहिग' पहु' पुःव देस।

श्रारिय' नीर' नीर उत्तर कहेस।

वर' सिंधु' विधु" कनवज्ञ राउ'।

रिव तुम्हइ' समुहड' उहइ' इह तुम्ह' मग्ग समुज्म।
मुल्लि' भट्टि' पुक्विहि" चल्यो' किह उत्तर कनवजा।।१४॥ ३०१
कंचन फूल्यो' श्रके वन रतने' किरण्' प्रहार'।
उये' कलस जइचंद ब्रिह' संभरि सिभरिवार'।।१४॥ ३०२

तिहि' चढ़िड' स्वर्ग" धुरि" धर्म" चाउ ॥१३॥ २६८

- [११] १. दयत २. मित ३. इत्त ४. भ.लमिलग ५. तर ६. हिलग ७. पत्त ८. देखियत ६. किरनीन १०. उद्दिमिह ११. ऋपित १२. चंद
- [१२] १. चित्ति २. मुद्द ३. दुंद ४. पहु ५. कलस ६. दिखि गमनः
- [१३] १ जानि २ इह २ स्त्रिर ४ नयर ४ हर ६ सिद्ध ७ दिद्ध ८ राव ६ तिन १० बढ्यो ११ स्त्रंग १२ घर १३ धंम
- [१४] १. तंसुह २. संसुह २. उद्यो ४. हे ५. भूलि ६. भट्ट ७. पुव्वहः ८. चलहि
- [१४] १. फूलिया २. रतनह ३. किरन ४. प्रसार ५. सुवै ६. घर ७. संभरि वार

### मुजंग प्रयात

कहूँ संभरे नाथ थड्ढे' गयंदा। मनो दिख्लिये रूव ऐराव इंदा।। कहूँ फेरहीं भूप श्रन्छे तुरंगा। मनो दिख्लियै वाय वडढे क़रंगा ॥१६॥ 30X कहं माल' भूदंड सजि साह संधै<sup>1</sup>। कहूं पिख्लि पायक बानैत बंधै'।। ३०६ कहूँ विप्र ता उठि'ते प्रातु चल्ले। मनो देवता मगते स्वर्ग भूल्हे ॥१७॥ २०७ कहूँ जिंगजे पुण्य' ते राज काजं। कहं देव देवाल ते भ्रित्य साजं॥ कहें तापसा तापते ध्यान लगी। तिनै देखते रूप संसार भगौ ॥१८॥ ३०८ कहूँ सोइसा' राइ' ऋष्वंत दानं। कहूँ हेम सम्मान प्रिथ्वी प्रमान ।। इते चारु चारित्त संवेग तीरे। तिनै देखते पाप नहुँ सरीरे ॥१६॥ ३१०

<sup>[</sup>१६] १. यह २. मतुं ३. विषित्री ४. रूप ५. फेरिहिंत ६ प्रब्बतं [१७] १. मल्ल २. तें रोस सार्घे ३. बार्घे ४. उद्वंत ५. प्रात ६. सेवते [१८] १. जग्य जापन्न २. त्रित्यान ३. तापसी ४. तप्पते ५. लागै ६. तिनं ७. दिष्पियै ८. भागै [१६] १ षोइसा २ राय ३. प्रथ्यी ४. समानं ५. चरित ते]गंग

#### काब्यं

बंभे' कंड' कमंडले कलिमले' कांतिहरः कः किवः । तं तुष्टां त्रैलोक्य' तुंग गहनी तुं गीयसे सामवी । अर्थं विष्णु श्रगामिनि श्रविज्ञले श्रस्टष्ट ज्वालाहवी । जंजाले जग मार' पार करनी दरसाइ' सा जाह्नवी । २०॥ ३२०

#### त्रोटक

थिक्कति गंगजि श्रंग न्निप सिता। मंजन नीर जि मुनि श्रंग हिता॥ मंडल भमरे जा भमरं। तट जे श्रमरे श्रमरं॥२१॥ संगति भव यंप्रव नीति प्रंधव सुनी । गुन दिवि भूमि पयालइ दिब्द धुनी॥ तमालह साल वटी। तल ताल जंभीर विचि गंभीर श्रंव वटा ॥२२॥ केलि स जंबु स निंबवरा। कल श्रापस मे सियरा॥ गत पाप स तरंग सुरंग धरे। सुभ वाय मुत्तिय जामु हरे ॥२३॥ हार तु उर जा वरमं चरनं। दिन दुल्लभ वंभ कमंडल श्राभरनं ॥ भड सदा गिरि तुंग तुखार धरनं। विमाप न तो सरनं॥२४॥ पाप नर

<sup>[</sup>२०] १ ब्रह्मा २. कष्ण ३. किलकले ४. कांताहरे ५. कंकवी ६. त्रयलोक ७. संपद पदं तंबाय ८. सहसंनवी ६. ऋष काष्ट ज्वलने हुतासन हवी ऋष विष्णु १०. तार ११. दरसाय १२. जाहंनवी

सुर ईस सु दीस सु साद्रनं। मिलि श्रंभसु रंभसु सागरनं॥ सभ दृद्धिय मग जु दंसन जंबुयदीप हलं। जस्र किस मंगन जाथइ पाप मलं।।२५॥ गंगे हर गंगे हर हर तमि तरल तरंगे अघ कितमंगे कितचंगे॥ हर सिर परसंगे जटन' विलंगे ऋरधंगे। गिरि तुंग तरंगे विहरित दंगे जल गंगे॥२६॥ गन गंध्रव छंदे जग जस' चंदे मुख चंदे। मति उच गति मंदे वरसते नंदे गत वंदे। वपु श्रप विलसंदे जमित्रत जंदे कह गंदे॥२७॥ ३२६ ब्रिति भित उरमालं मुक्ति विसालं सहसालं। सुर नर टट चालं कुसमित लालं श्रालजालं। ्र हिम रिम प्रति पालं हरि चर नालं विधिवालं ॥२**:॥ ३२**७ द्रसन रस राजं जय जुग काजं भय भाजं। श्रमरच्छरि' करजं चामर वरजं स्रुव साजं॥ श्रमलत्तिन मंजरि निय तन जंजरि चख पंजरि। करुणा रस रजरि नतम पुनंजरि सा संकरि ॥२६॥ ३२ट करिमल' हरि मंजन जनहित सज्जन' ऋरिगंजन ॥३०॥ 378

<sup>[</sup>२६] १, जटनि २, विहरति

<sup>[</sup>२9] १. जै जै २. बंदे ३. दरसत ४. दंदे

<sup>[</sup>२८] १. षिति २. मुगति ३. सदकालं ४ रिति ५. हर ६. छर

<sup>[</sup>२६] १. श्रांमर छर २. करिजं ३. वरिजं ४. सुर ५. श्रांमर तक ६. करुना ७. मंजरि ८. जनम ६. पुनंगिरि

<sup>[</sup>३०] कलिमल २. संजन

हभय कमल' सोभा' भ्रिंग कंठाव' लीला।
पुनर पुहप पूजा वंदते विश्रराज'।।
हरिल मुतिय हारं सब्द घंटी ति वंब'।
मुकति मुकति भारं' नंग रंग त्रिवल्ली'॥३१ः। ३२४

#### चन्द्रायगो

दिख्खिय' नयर' सुभाइ' न किवयन यूं कहइ'।
है मनु अच्छि पुरंदर इंदुज इह रहइ।।
चख चंचल तन सुद्धि' ति सिद्धिहुँ मनु हरिह'।
कंचन करस' मकोलिति' गंगह जलु भरिह्"। ३२॥ ३३४

#### नाराच छन्द

भरन्त नीर सुंदरी ति पान' पत्त श्रंगुरी।
कनंक' बकक' जज्जुरी' ति लगि कड्ढि' जे हरी।।३३॥ ३३६
सहज्ज' सोभ पंडुरी' जु मीन' चित्र हो भरी।
सकोल लोज' जंबया ति लीन' कच्छ रंभया॥३४॥ ३४०
करिब्ब' सोभ सेसरी' मनो' जुवान' केसरी।
श्रानक' छब्ब छत्तिया' कहूँ तु' चंद रत्तिया'॥३४॥ ३४१

- [३१] १. कनक २. सिंभं २. कंटोव ४. विप्रवे कामराजं ५. त्रिवलिय गंग धारा मिद्ध घंटीव सबदा ६. भीरे ७. त्रिवेनी
- [३२] १. दिख्यो २. नगर ३. सुहावो ४. इह ५. कहै ६. सुद्ध ७. सिद्धति ८. हरै ६. कलस १०. भकोरति ११. भरै
- [३२] ९. सुपांनि २. कनक्क ३. बंक ४. जे जुरी ५. कि
- [३४] १. सुभाव २. पिंडुरी २. मीन ४. लोल ५. सुनील
- [३५] १. कटिंत २. संसुरी ३. बनी ४. बनि ५. ग्रनंग ६. छुत्तियां ७. कहंत ८. बत्तियां

दुराइ कुच्च उच्छरे' मनो अनंग ही भरे।
हरंत हार सोहए विचित्र चित्त मोहए॥३६॥ ३४२:
उठंति' हत्थ अंचलं रुरंति' मुत्ति सुज्जलं ।
कपोल उच्च उज्जले लहंति मोल सिंघले॥३०॥ ३४३:
अधर' अद्भ रत्तए सुकील कीर बद्धए'।
सोहंत दंत आलमी कहंत बीय दालमी ॥३८॥ ३४४:
गहगा कंठ नासिका विनान राग सासिका।
सुभाइ मुत्ति सोहए दुभाइ गंज लगाए ॥३६॥ ३४४:
दुराइ' कोइ' लोचने प्रतख्ख काम मोचने।
अवद्ध और' भोंह ही चलंत सोह सोहही ॥४०॥ ३४६:

## दूहा

ढिल्लिय' जुहि श्रिककै लता स्रवन सुनै चहुवान।
मनु भुवंग साम्हो चढ़े कंचन खंभ प्रमान॥४२॥ ३४६ रहि चंद मम कव्व किर करहि त कव्व विचार।
जि तुम नयरि सुंदरि कही सिव दीठी पिनहार ॥४३॥ ३५०

<sup>[</sup>३६] १. उंभरे २. इलंत

<sup>[</sup>३७] १. उठंत २. श्रंचले २. फ्लंति ४. सन्जले ५. लोल ६. लहंत

<sup>[</sup>३८] १. ग्ररद्ध २. मुकील २. वत्तए ४. मुहंत ५. ग्रालिमी ६. दालिमी

<sup>[</sup>३8] १ गहंग २ बिनाग ३ सोभए ४ दुभाय ५ लोभए

<sup>[</sup>४०] १∙ दुराय २∙ कोय ३ ऋोट ४∙ ए ५⋅ सोंह ६ ए

<sup>[</sup>४१] १. राज २ श्राइए ३ लाजए

<sup>[</sup>४२] १ दिल्ली २ सुह ३ त्र्रालिकी ४ श्रवन ५ सुनहु ४ चहुन्नान

<sup>[</sup>४३] १ रहि रहि २ गव्य ३ कवित्त ४ जे ५ नयरि ६ सह

७ दिष्पिय ८ पनिहारि

जांह नदी' तट पिक्खियहि' रूव' रासि वै' दासि।
नगर ति' नागर नर घरिन रहिं अवासि' अवासि'॥४४॥ ३५२
दंसन' दिनयर दुल्लही' निय मंडन भरतार।
सहु' कारन विहि निम्मयी' दुह कत्तिज' करतार॥४४॥ ३५३
कुवलय रिव लज्जा रहिन' रिह भिजि' भंग' सरित्र।
सरसइ' सुध' वरनन' कियो दुल्लह तरुन तरित्रि'॥४६॥ ३५५

छंद

पुनरजन्म' जेते' जानि जग्गं'।
मोहिकि' ले मुत्ति' वानी।
मनो धार श्राहार कहं' दुद्ध' तानी'।।४०॥ ३४८
तिलक' नग' निरिख' जिंग जीति जग्गी।
मनो रोहिनी रूव' उर इंदु' लग्गी॥
रूप' भुव' देखि श्रवरेख ढग्ग्यो'।
मनो काम करि चंपि' उडि श्रप्पु लग्ग्यो।।४८॥ ३५६
पंगुरे श्रेन ते नैन' दीसं।
विचे' जोति सारंग निर्वात दीसं॥
तेज ताटंक' ता' स्रवन' डोलं।
मनो श्रक राका उदें श्रस्त लोलं।।४६॥ ३६०

<sup>[</sup>४४] १. जाहनवी २. दरस ३. रूप ४. ते ५ सु ६. ग्रावास

<sup>[</sup>४४] १. दरसन २. दुलह २. सुह ४ निरमई ५. कत्तरि

<sup>[</sup>४६] १. रहिस २. भगि ३ भ्रंग ४. सरिस ५ बुद्धि ६ वृंनन ७. तरुन्न

<sup>[</sup>४७] १. पुनर्जन्म २०[रहे] ३० ६मो ४० मोहन्न ५० मोती ६० कै ७० दूध ८. तांनी

<sup>[</sup>४८] १. तिलक्कं २ नगं ३ देखि ४ रूप ५ इंद ६ रुत्रं ७. सुत्रं ८ जग्यो ६ चापं

<sup>[</sup>४६] १ नयंनं २ मनों ३ रीसं ४ त्राटंक ५ ते ६ श्रोन ११

जलद' जंभीर भड़ मध्य' जोलं'। दिव्य दरसी तिहां ढील बोलं॥ ३६१ श्रधर श्रारत्त तारत्त साई'। चंद विय बीय" श्रहनै बनाई ॥४०॥ ३६२ क्योलं कलंगी' कलिंदीव सोहं। श्रालककं श्रारोहं प्रवाहे खिमोहं॥ सिता' स्वाति छुट्टै' जितेहार भारं। उभै ईस सीसं मनो गंग धारं।।५१।। ३६३ करं कोक नंदं न' कंचू समज्रक'। मनो तित्थराया त्रिवल्ली त्र्रालुज्मं।। उपमे पानि श्रंगून लब्भं। लिजि' दुर' केलि कुन मज्म गडमं।। १२।। ३६४ नखं निम्मलं दप्पनं भाव दीसं। समीपं समीवं कियं मान रीसं।) 355 नितंबं उतंगं जुरे बे गयंदं। मध्य रिपु खीन रक्छयो मयंदं ॥ ३६४ सिक सोवन मोहन थंभं। सीत उसनेह' रित दोख रंभं॥ नारंग रंगीय' पींडी ब्रह्मोरी। कनक कुंडीनु कुकुम्म लोरी ॥५४॥ ३६६

<sup>[</sup>५०] १. उरज्जं २ भई ३ मन्म ४ भोलं ५ दर्शा ६ साई ७ विव [४] १. कलागी २ अलक्कं ३ सितं ४ बुंदं

<sup>[</sup>५२] १, ति २. सनुरुक्तं ३ श्रोपमा ४, श्रानंन ५, लाजि ६. दुरि

<sup>[</sup>५३] १. त्रिम्मलं २ द्रथ्यनं ३. सुरीवं ४. मज्मः ५. छीन

<sup>[</sup>४४] १. बन्न २. सोहन्न ३. उस्नेव ४. निरंगो ५. कु<sup>°</sup>दोर ६. कु<sup>°</sup>कुंम

३६€

रोहि' आरोहि' मंजीर सहे'।
मंद स्त्रिदु तेज प्राकार' वहे॥ ३६७
एडि इम आडंबर' स्नोन वाबी।
फिरे कच्च रचीन मुद्दर्त पानी।। १४॥ ३६८

श्चंबरं' रत्त नीलं सु' पीतं। मनो पावसे' धनुखं सुरपत्ति कीतं॥ सुकीवं समीपं न वे' सामि जानं। पंग रवि दरिस श्चरविंदं मानं॥५६॥

### दूहा

इय गय दल सुंदर' सुहर' जे वरनह बहुवारि'। यह चरित्त कब लिगि गिनै चलड' संदेह' दुवार' ।। ४७। ४४६

#### ब्बन्द जाति

दिख्खियं' जाइ' संदेह सोहं'। श्रकं सा कोटि संपुन्न' दोहं॥ मंडपै' जासु सोवन्न' गेहं। मुत्तियं छित्त' दोसे न छेहं।।५८॥ ३८८

- [५५] १. रोह २. म्रारोह २. वादे ४. परंकार ५. डंबरं ६. में रत्त [४६] १. म्राम्मरं २. त ३. पावसे ४. धनुक ५. समीपं ६. सियं ७. म्रारव्यंद
- [१९] १ सुंदिर २. सहर ३. जं ४. बरनों ५ वार ६ इह ७. चरित्र  $\boldsymbol{\varsigma}$ . कहँ ६ कहूँ १०. चिल ११. पहुपंग १२ तुन्नार
- [४८] १. दिष्पिये २. जासु ३. सेहं ४. सापुन्न ५. देहं ६. मंडरे ७. सोबज्ञ ८. छत्र

स्रोन सत एक महि महिस्त रत्ती। प्रात पूजंत नर नय' श्रत्ती।। पंड भारत्थ विहु' वार' साजी। दिरुख' चहुवान कलिकार' गाजी॥५९॥ ३६१

तैनु' श्राकास साभो विराजैं' होइ जयपत्त' प्रिथिराज' राजं॥ दच्छिने' श्रंग करि नमस्कार'। मध्य ता नयर' काजइ' विचारं॥६०॥

# भुजंगी

जे' लंगरी जूथे' तिनि' के प्रसंगा।
दे' दिख्खिजहि' कोटि कोपीन नंगा॥
जे' जूप के''''सू चोप बार्ग'।
तिके' उच्चरे सोह श्रन्नोन्न' पारी॥६१॥ ४२५

368

जकै' सारि' संभारि खोलंत' लख्खे। तिके' दिख्खिये भूप दानिव्व' पख्खे॥ जिके' छैलु सुघष्ट" वेस्या सुरत्ते। तिके' दव्व' के हीन हीनेति' गत्ते॥ ६२॥ ४२६

- [४६] १. त्रनेम २. विय ३. वैर ४. देपि ५. किलकारि
- [६०] १. वैन २ ताज २ जैपत्त ४ प्रथिराज ५ दिन्छुनं ६ नमसकारं ७. नैर ८ कीजै
- [६१] १. जिते २. रूप ३. दिन ४. तिते ५. दिष्पियै ६. जिते ७. श्रारी ८. तिते ६. श्रानंन
- [६२] १. जिते २. साधु ३. खेलंत ४. तिते ५. दामंत ६. जिते ७. संघाट रू. तिते ६. द्रव्य १०. हीनंत

जिके' पासि के' रासि' लग्गे सुरूपा। मनो मीन चाहंति वग मध्य दूपा॥ नायिका दिख्खि नर नैन डुल्लै। पह सुर'लोक मन' इंदु भुल्लै'।।६३।। ४२७ **उच्चरे वैन** निस' के उजगी। मनो कोकला भाख संगीत लग्गे'॥ उड़<sup>'</sup> श्रव्वीर सिंजा' सवारे'। मनो होइ वासंत भूपाल बारे ॥६४॥ ४२८ कुसुम' सा' चीर सा' कीर सोभा। मध्यता काम कंदलि सुगोभा॥ राग ब्रुत्रीस' कंठै' करंति'। वीन वाजिन्न हाथे धरंति ॥६५॥ ४२६ 'दिक्ख' श्रभिमान' मिरगी' ठठुक्की । मनो मेनका न्नित्त'ते तार' चुक्की।। वर्णते भाइ लग्गे ति सारे। पट्टने गेह दिख्ले सवारे ॥६६॥ ४३०

#### नाराच

जु' लाखु' लाखु द्रव्य' जासु त्रित्त' इंद्' स्ट्ठयई' श्रनेक राइ जासु भाइ श्रावि" श्रावि" विट्ठयई'।।

<sup>[</sup>६३] १. जिते २. के २. त्रास ४. चाहंत ५. सुरह ६. सुरं ७. दिष्पि

<sup>[</sup>६४] १. निसि २. उजग्गी ३. लग्गी ४. उड़ै ५. सेजा ६. समारे ७. द्वारे

<sup>[[</sup>६४] १. कुसुम्मं २. समं २<sup>,</sup> सं ४. कदली ५. छत्तीस ६. कंटं ७. करंती 
८. बाजित्र ६. हथ्ये १०. घरंती

<sup>[</sup>६६] १. देषि २. श्रयमान ३. म्रग्गी ४. तृत्य ५. ताल ६. वरन्तंत ७. भावं ८. पष्टनं ६. ग्रेह

<sup>[</sup>६७] १' सु २. लाष ३. द्रव्य ४. नित्य ५. एक ६. उद्ववे ७. आय ८. विद्ववे

सुगंध नारि' सार' मान सा मृदंग सुब्भवइ"।
दिन्छ्रनी' समस्त रूव' स्याम श्रंग' लुब्भवइ"।।६७। ४३२
जि' चंद' चार' धूव' देस सेस कंठि' गावही।
उपंग बीन तासु चालि' वालिता" बजावही।।
गमन्न' तेय' श्रंग' रंग संग ए परच्चए।
वीर साउ श्रोड" श्रंग पांख्व' पत्त" नश्चए।।६८॥ ४३३
सबद्ध' सोभ' उद्धरे' ति' न्निति' का वखानए'।
निरंद इ'द इत्त" कोरि इंद जानए'।।६८॥ ४६४

#### दूहा

श्रगम हट्ट पट्टन नयर रतन' मोति' मनियार'। हाटक पट धनु' धातु' सहु' तुझ तुझ दिक्खि सवार ॥७०॥ ४३५

## मोतीदाम छंद

श्रमगाति हट्टति पट्टन मंभा। मानो' द्रिग'हे' फुल्लिय' संभा। जुनख्लहि मोरित मोर सुढार'। उर्लिचि' ज" कीच सु' होइ' श्रगार''॥७१॥ ४३६

E. तार '१० काल ११ सुम्भवै १२ दिच्छिनं १३ रूप १४ काम १५. लुम्भवै

[६८] १. सु २. छुद ३. चारु ४. धुदक ५. वष्ट ६. पानि ७. बालते ८. गमन्नि ६. ते ४०. श्रानंग ११. श्रारद्ध १२. पद्धि १३. पात्र

[६९] १. समद्द २. सुम्भ ३. उचरें ४. सु ५. कित्ति ६. बखानिए ७. इत्तनेसु ८. जानिए

[७०] १ रत्न २ मुत्ति ३ मनिहार ४ धन ५ धात ६ सह

(७१) १. मनो २. द्रग ३. देवल ४. फूलिय ५. ठार ६. उलिच ७. तः ५. कि ६. पीक १०. उगार

सुमालय' पहुप' द्र'वे' दल चंप। सुसीत समीर मनो हिय' कंप।। बेलि सेवंतिय गुंथिय जाइ। द्ये द्रबु दार्सा लेहि ढहाइ।।७२॥ ४३७ सुनुद्धि' वजाज जु' वंचिहि' सार। छुवंति न वासर सुक्महि तार।। ४३= जु दिख्खिह नारि स कुंज पटोर। मनो दुज देखि न लगाहि चोर' ॥७३॥ 358 ज्' मुत्ति' जराउ' मढ़े बहु भाइ। सु फट्टहि कीर कहे सुन गाइ॥ जु' ले तनु सुक्खु श्रपुव्य सु साजु"। सु" सेजु सुगंध रहै लपटाइ"।।७४॥ 880 लहल्लक' तानुक' तान' सिपाम'। विने त्रिय दिख्खिय पूरन काम ॥ जराउ जरंत कनंक कसंत। मनो भय वासर जामिनि श्रंत ॥७५॥ 883 कसिकसि देमहि' कड्ढहि' तार। उवंति दिनेसहि कर्न<sup>५</sup> प्रकार ॥

<sup>(</sup>७२) १. मिले २. पद् ३. पद ४. वेदल ५. हिम ६. गुंथहि ७. दिये ८. द्व ६. दासि

<sup>[</sup>७३] १. सुबुद्धि २. सु २. बेचिहि ४. खुवंत ५. स्फिहि ६. ति ७. देषहि -. दष्यन ६. लागिह १०. थोर

<sup>[</sup>७-] १. सु २. मोति ३. जराइ ४. जु ५. कट्टि ६. केरि ७. कहै ८. सुनि ६. सु १०. रहे अपनाइ ११. सु १२. पलटाइ

<sup>[</sup>७४] १. लहंलह २. तानक २. तानित ४. वाम ५. वनी ६. दीसिह ७. कामभिराम ८. जराउ ६. कनक्क १०. जामिन

<sup>[</sup>७६] १. हेम सु २. काद्हि ३. उगंत ४. कि हंसह ५. कन्न

करि क्करि' कंकन श्रंकन' लोभ'।

मनो दुज-हीन सरहिह सोभ'।।७६॥ ४४२

जरे जुव' नग्ग' प्रकार ति लाल।

मनो सिस मज्मिहि' तार विसाल।। ४४२

तुलंतुं ज तुंज तराजन' जोप।

मनो घन मिक्कि' तिहत्तह श्रोप॥७०॥॥ ४४३

जरे जुय' नग्ग' सुरंग सुघाट'।

ति सुंदरि सोह पुवाबिह घाट'॥

दु श्रंगुलि नार' निरख्लिह हीर।

मनो फल बिंबह' चंपति कीर॥७८॥ ४४४

नखंनख चाहिति' मुत्ति' न श्रंसुं।

मनो भल छंडि गह्यो' रिह' हंसुं॥

दह' हिसि देखि' हयग्गय भार।

जु' दिख्लत' चंद गयो दरबार॥७६॥ ४४४

## दूहा

भाखन' भाख सु मिल्लिहिं सि' देइं सिसिर वनं इंद। रथ न वै न वि रस्स श्ररु जोध सुपंग नरिंद्।।८०।। ४५८

६. करंकर ७. श्रंकह ७. जीव ६. सीव

<sup>[</sup>७७] १. जिव २. प्रान ३. सम्भाहि ४. इलंत ५. जुषंतत राजन ६. मिद्ध

<sup>[</sup>७८] १. जिव २. नंग ३. सुघाटि ४. उवावति ५! पाट ६. जोर ७. बिबंहि ८. चंपहि

<sup>[ं</sup>ऽ९] १. चाहति २. मुत्तिय ३. श्चांस ४. रह्यो ५. गहि ६. इंस ७. दसो ८. दिसि ६. पूरि १०. सु ११. पुरुद्धत

<sup>[</sup>८०] १. भाषनि २. मिलिय ३. दिसि ४. दई ५. वनि ६. नव नव रस ऋर स्थन सथ ।

निसि नौबित पत्त' प्रात मिलि हय गय दिख्ख्यो'साज । विरचि'सुहरू करिवरू गद्यो किनिह कह्यो प्रिथिराज ॥ २१॥ ४०६ कहे चंद दंदु न करहु रे सामंत कुमार । तिन्नि' लख्ख निसि दिन रहं हि इह जैचंद दुस्रार ॥ ५२॥ ४६१

#### मुडिल्ल

पुच्छन' चन्द गयो दरबारह।
हेजम जह' रघुबंस-कुमारह॥
जिहि हर' सिद्धि सदा वरु'पायो।
सो किवराज हिल्जी हैति' श्रायो ' ।। २३॥ ४६४

#### दूहा

सुनित' हेत हेजम उठित' दिखत चंद बरदाइ। विष' श्रामी' गुदरन गयो' जिह' पंगुर' विष' श्राहि॥ ३४॥ ४७८

#### वस्तु

तब सु हे जम तबसु हे जम जंति करि जोड़ि'।
सीसु नाइ दस वार सेन' छत्तपति' ....।
सकल बंध संधन' नयन चिकत चित्त दिसि दिस गरुटो'।
तब सु कियो' परनाम तिहि वरु" करि तिहि'प्रतिहार :
जिहि प्रसन्न सरसइ' कहिहि' सु किव चंद दरबार ॥ ४८२

- [८१] १. मिलि २. देषिय ३. विचरि ४. सुभर ५. करिवर ६. गहिउ ७. किट्य
- [८२] १. कहिह २. दंद ३. तीन ४. रहै
- [[⊂३] १. पुच्छत २. गयी ३. जहाँ ४. हिर ५. पास ६. वर ७. पायी ८. सु ६. कविचंद १०. दिल्लिय ११. तैं १२. ऋषयी
- [८४] १. सुनत २. उठिग ३. त्रप ४. त्रागे ५. गयौ ६. जहाँ ७. पंगु ८. त्रप
- [五代] १. जोरि २. सेत ३. छुत्रपति ४. सध्यन ५. गरिट्टी ६. कियौ ७. वर ८. राय ६. ६. सरसति १०. कहै

#### चन्द्रायगो

श्राइस' जो गुनियन तन चाह्यो'। तीन' प्रनाम' करिउ' सिर नायो'॥ किधौं' डींभ' कवि कव्व प्रमानिय'। सरसइ'' कव उच्चारहि'' जानिय''॥८६॥

86.

233

#### ऋ/डल्ल

ति किव श्राइ' किवयिह' संपत्ते। नव-रस भास ज पुच्छन' तत्ते।। किव श्रनेक वहु बुधि गुन रत्ते। किह न एक किव चन्द समत्ते॥८७॥

## षट् भाषा काव्यं

श्रंभोरहमानंद जोइ' लिर सो दािडम्म लो बीय ली। लोयंदे चलु चालु त्रारु कलऊ विंबाय कीयो गहो॥ के' सीरी के' सािह' वे यन रसो विक्किस की नागवी। इंदो मध्य सु विद्यमान विहना ए षष्ठ भासा छंदो॥८८॥ ४०४

ते' कवि श्राइ' कवियहि संपत्तउ'।
गुण् व्याकरण् करिह रस रत्तंउ॥
थिक प्रवाह गंगामुख मंती'।
सुर नर स्रवण मंडि रहि चंती'॥८६॥

હ.38

- [54] १. श्रायस २. चाह्यो २. तिन ४. परनाम ४. कियो ६. नायो ७. कैथों ८. डिम ६. परवानिय १०. सरसे ११. ठच्चारहु १२. बानो
- [८७] १. श्राय २. पहि ३. पुच्छहि
- [==] १. लोइ २. कै ३. साइ ४. वैनिय ५. चीकीमि
- [ःध] १. ति २. स्त्राय ३. पहि ४. संपत्ते ५. गुरु ६. व्याक्रन ७. सरसत्तीः ८. रहे ६. बत्ती

गुन उच्चार चारि' तब' किन्हो'। भूखें सक्कर पय दिन्हों ।। कवि देखत कवि को मन रत्तउ। न्याइ' नयरि' कनविज सपुत्तर''।।६०॥ XoX: कवि श्रांगह' श्रांगीकित हीना'। हेम विभा ॄिसंघासन दीना 📑 ॥ श्रहो चन्द वरदायि कहं हूँ। कनवज्जह दिख्खन श्राय हूँ ॥६१॥ प्र१३ जे सरस६<sup>९</sup> जवनहुं<sup>९</sup> स्त्रिप संचउ<sup>९</sup>। गजपति गरुव गेह किमि गंजह।। किनि गुनि पंगुराइ मन रंजह।।६२॥ जो सरसइ जानह वर रंचउ'। तो श्रद्धिस्ट वर निह निप संचर ॥६३॥ 48c

## कवितु

सघन पत्त घन थट्ट बेलि पसरी प्रवाल वर।
तहां कमल उन्नयो मूल बिन रह्यो फुल्ल घर॥
कंदल थंभ तिह श्रहहि सिंघ तिहि रह्यो मंडि घरि।
तिहि गज संक न करइ निरित्व रिखिरिह उटंकि श्रिरि॥
जैचंद राय सुज्जान गिरि राठोर राय गुन जानि है।
कीर चुनहि सुगत।फलहि इह श्रिप्पुज्व को मानिहै॥६४॥

[६२] १. सरसङ् २. जानौ ३. चाव ४. ग्रेह ५. मन

uea] १. रंची २. ऋदिष्ट ३. संची

<sup>[</sup>६०] १. चार २. तन ३. कीनो ४. जनु ५. भुष्पै ६. दीनौ ७. रत्तोः ८. न्याय ६. नयर १०. संपत्तो ६. रहावहु ५. स्रावह

#### काञ्य

कि सांस' चुवरेगा' सेतुस तुसा' कि कि त द्यंदोलिता। वाला द्यर्क समान जामतेज द्यमीलि मोलिता॥ शस्त्रे शास्त्र समस्त खत्त' ढिहियं सिंघू प्रजा ती' खलं। कंठे हारु रुलंति द्यांतिकि' समे" प्रिथिराज हालाहलं॥१४॥ ५२४

#### दूहा

छत्र सरद' जवजन बहुल महल वंस विधि नंद। सत' सहस्त्र' संखध्विनच्च महल थानि जयचंद॥६६॥ ५२७ मंगल बुध गुरु सुक्र सिन' सकल सूर उड़ दिठ्ठ। खाठ' पत्त धुव' तम' तिमइ' सुभ जइचंद' वइठ ॥६७॥ ५४६

#### पद्धरि

श्रासने' सूर वड्ढे' सनाहं।
जीति छिति राइ किय नासुराहं।।
धम्म' दिगपाल धर धरिन खंडं।
धरिह सिर सोभ दुति कनक दंडं।।१=।। ४७१
जिनै सिज्जिंगे' सिंधु गाही' सुपंगं'।
तिमिर तिज तेजु भंज्यो' कुरंगं'।।
जिने हेम परवत्त ते सवे' ढाहे।
एक दिन श्राठ' सुरतान साहे।।१९॥ ४७२

<sup>[</sup>६४] १. सीसं २. चमरायते २. सित छुतं ४. पित्रि ५. प्रयातं ६. ऋानक ७. समं

<sup>[</sup>६६] १. सहस २. एक ३. सहस ४. संप्रहंभनी

<sup>[</sup>६७] १. सिव २. आत ३. धुआ ४. जिम ५. तपै ६. जयचंद

<sup>[</sup>६८] १. ऋगसर्ने २. ठट्ठै ३. एक ४. ध्रम्म ५. धरै

<sup>[</sup>EE] १. साजतें २. गाहें ३. सुपंगा ४. भाजे ५. कुरंग: ६. सन्त्र ७ ऋटठ

जंपियो' संच जो चंह' चंडं। थप्पियं जाइ तिरहृत्ति पेंडं।। दच्छिनी देस श्रपों विचारं। उत्तरचो सेत वंधे<sup>९</sup> पहारं॥१०ः॥ ४७३ कर्न डाहाल दुहुं' बान बंध्यो'। सिंधु चालुक्क कै' वार खेध्यो।। तीन दिन जुद्ध भरि [भूमि] रहें। तोरि ठिल्लंग' गोवल्ज' कुंड ॥१०१॥ प्र७४ छंडियो बंधि इक गुंड जीरा। लिये' बैरा गिरि' सब्ब हीरा॥ गाजनै' सूर साहाब साही। सेवते बंध निसुरत्त पाई ॥१०२॥ ४०४ भूलि भल्लि' छने जाइ' रोरे। रोस के साम दिखा हिलोरे॥ बंधि खुरसान किय मीर बंदा। राव पाठोर विजपाल नंदा ॥१०३॥ ४७६ वंस छत्तीस श्रावै हकारे। एक चहुवान प्रिथिराज टारे ।।१०४॥ ४७७ दूहा

सुनि' त्रिपति रिपु कै' सबद तामस नयन सुरत्त । दरि' दल्लिह' मंगन मुखह° को मेट्ट विधि पत्त ॥१०५॥ ४७⊏

<sup>[</sup>१००] १. जंपियं २. चंद ३. तिरहत ४. ऋप्पे ५. विचारे ६. बंधं

<sup>[</sup>१०१] १. दुद्रा २. बेध्यौ ३. कय ४. भूमि ५. तिल्लंग ६. गोवाल

<sup>[</sup>१०२] १. लिख २. वैरागरें ३. गजने ४ माहीं

<sup>[</sup>१०३] १. भष्वी २. षनं २. जोब ४. सोस ५. राय

<sup>[</sup>१०४] १. ऋार्वे २. षुंमान

<sup>[</sup>१०५] १. सुनत २. त्रपति ३. कौ ४ तन मन ५. दिय ६. दरिद्र ७. घरह ८. मेटै

श्रादर किउ' निप तास को कहा। चंद किव श्राउ।
दिल्लीपित जिहि विधि रहइ सुवत कहे समुमाउ।।१०६॥ ६८८
कितकु सूर संभरधनी कितकु देस दल बंध।
कितोकु' रन हथ' श्रग्गलउ' पुच्छइ' राउ सुचंद॥१००॥ ६४८
सूर जिसो गयनह उनै दल बल मरना' श्रासि।
जब लिग श्रिर निप वज्जनै' तब लिग देइ' पंचास॥१०८॥ ६५०
सुकुट बंध सब भूप है लिच्छन सर्व' सुजुत्त'।
वरन वह' उ इनिहरि' इह' ज्यूं चहुवान संउत्त॥१०६॥ ६५३

# कवितु

लच्छन सहित बत्तीस वरस छत्रीस' मास छह।
इन दुज्जन संग्रहे' राहु जिम चंद सूर गह।।
उब' छुद्दे महि दान दुजन छुद्दे ति दंड बहि'।
इक्क' गहिह गिरि कंद इक्क' अनुसरिह चरन गहि'।
चहुंवान चतुर चहुं दिसिह' बिल हिंदुवान सब हत्थ जिहि।
इम जंपइ चंदु वरिदया प्रिथीराज अनुहार' इहि॥११०॥ ६५४

# दूहा

दिख्खिय वाइ तु थिर नयन करि कनवज्ञ नरिंद। नयन नयन वंकुरि' परइ' मनु [थह दोइ]' मइंद॥१११॥ ६५७

<sup>[</sup>१०६] १. किय २. कहिंग

<sup>[</sup>१०७] १. कितक २. हथ्य २. आगगरी ४. बूमयी

<sup>[</sup>१०८] १. मारन २. उट्ठवै ३. देय

<sup>[</sup>१०६] १. सब २. संजुत्त ३. कौन ४. उनहार ५. कहि

<sup>[</sup>११०] १. छत्तीस २. संग्रहत ३. एक ४. भर ५. एक ६. परि ७. चावहिसहि ८. अनुहारि

<sup>[</sup>१११] श्रंकुरि २ परिय ३. थह दोइ

वै' त्रियन पुरख'रस परस बिनु चिठिग राय' सुरिसान'। धवलिप्रह' त्रिय श्रनुसरिग रिपु मग्गन सूंपान॥११२॥ ६८७

छह सुंदरि एकइ समइ चली सुगंधनि कत्थ ॥११३॥ ६९० दूहा

ता रनवास की दासी सुगंधादिक घनसार म्निगमद । हेम-संपुट सुरलोक वहु चिल श्रच्छरी समान ॥११४॥ ६९१ नाराच छंद उलाला जाति

विहंग भंग जा' पुरा' चलंति' सोभ नूपुरा'।

श्रमेक भंति सादुरं श्रसाढ सोर दादुरं॥११४॥ ६६२

सुधा समान मुक्कही उठंति तिंदु संमुही।

तितंब तुंग स्याम के मनो सयन्न काम के॥११६॥ ६६३

लवन्न भ्रिंग गुंजही सुगंध गंध हत्यही'।

वपंति डोर कंकने ॥॥११७॥६६६

[धनुक्क भौंह श्रंकुरे ॥ ] मनो नयन्न वंकुरे।

श्रवन्न मुत्ति तार्प श्रलक्क डंक' श्रार्ण॥११८॥ ७११

सबह सोब' जो खुले रहित्त' लज्ज कोकिले।

श्रमेक वर्न' जो कहे ते जम्म श्रंत मो'लहे॥११६॥ ७१२

[११२] १. जे १. पुरिष ३. राइ ४. निसान ५. ग्रह

[१९३] १. तिन कह ऋथिय सु हथ्य किय जे राजन ग्रह ऋचे छु।

[११४] दोहा।

[११५] १. जो २. पुरं ३. चलंत ४. नूपुरं

[११७] १. पुंजही

[११८] १. बंक

[११६] १. सोभ २. रहंत ३. वृत्र ४. ना

## ग्रडिल

चाहुवान' दासिय रिसि' कंपिय'।
पुर राठोर' रहइ' दिसि नंखिय॥
विजर' वासु पुरिखन कहि श्रंखिय'।
फिथीराज देखत सिर ढंकिय॥१२०॥ ७१४

## दूहा

भय' चिक भूप श्रन्प सह पुरख जु कि प्रिथिराज।

सुमनु भट्ट सत्थह श्रे जिह' करंति त्रिय लाज।।१२१॥ ७१७

एक कि ह्य' विद्विय' सुभट इह न सिथ प्रिथिराज।

इनि जिह करंति त्रिय लाज॥१२२॥ ७२२

श्रिपिग' पानु समानु किर निह रक्खूं कि तोहि'।

जु कुछु इच्छ किर मंगिहइ किल्ल समप्पू तोहि ॥१२३॥ ७२३

हक्कारिड रखत' त्रिपित कुंकुम कलस सुवास।

पच्छिम दिस जैचंद पुर तिहि रक्खहु तिय वास॥१२४॥ ७२४

श्राइस' राइन सत्थ चिल श्रसी सहस भर सत्थ।

भिर भुम्मिह तिल्लन कहइ मेर तिरश्च मुन वत्थ।।१२५॥ ७२५

सकल सूर सावंत' घन मिध कित्ता किय चंदु।

प्रिथीराज सिंघ।सनिह पुर रप' ऊयो इंदु॥१२६॥ ७६०

<sup>[</sup>१२०] १. चहुत्रानह २. सिर ३. कंषिय ४. रहोर ५. रही ६. विगर ७. स्रांकिय

<sup>[</sup>१२१] १. में २. सुमित ३. जिहि ४. तिय

<sup>[</sup>१२२] १. कहै २. वेटै

<sup>[</sup>१२३] १. क्राप्प २. सनमान ३. गोय ४. कह्यु ५. मंगिही ६. सोय

<sup>[</sup>१२%] १. **रावन** 

<sup>[</sup>१२**४**] १. श्रायस २. रावन ३. श्रयुत ४. एक ५ भट ६. श्रमा राह

<sup>[</sup>१२६] १. सामंत २. सिंघासनह ३. पूरिपूरन

भयत' निसा दिसि मुदित वनु उड़ त्रिप' तेज विराज । कथिक' सत्य कथिह'त कथा सुक्ख सयन प्रिथिराज ॥१२०॥ ८२४ दूहा

म्निद्ध म्निदंग धुनि संचरिय अलिय अलाप सुध विंद'।
तार' त्रिगामड पसर सुर अडसर' पंग निरंद ॥१२८॥ ८३२ जलन' दीप दिय अगर रस फिरि घनसार तमोर।
जिमिनि कपट अन महिल' मुख सरद अब्भ सिस कोर॥१२६॥ ८३४ तत्तु' धरम्मह मत्तु' जा' हर त' ह काम सु वित्तु'।
काम विरुद्ध न विधि कियो नित्त नितंबिनि नित्तु ॥१३०॥ ८३४ पुष्फंजलि' सिरि मंडि प्रभु गुरु लग्गी फिरि वाइ।
हरुनि तार सुर धरिय चित धरिनि निरुख्य चाइ॥१३१॥ ८४५

### नाराच छंद

ततंग [थेइ तत्तथेइ तत्तथे] सुमंडियं।
तथुंग थुंग थै' विराम काम डंडियं'॥ ८४६
सरिगा मिष्प धिन्न धा धिनध्धनी निरिक्खियं।
भवंति जोति श्रंग तानु' श्रंगु' श्रंगु लिक्ख्यं॥१३२॥
कलक्क्ला' सुभेद भेद भेदनं मनं मतं।
रनंकि भंकि नोपुरं' बुलंति ते भनं भनं॥ ८५०
धमंडि धार घुंटिका' भवंति' भेख लेखयो।
तुटिना खुत्त केस पास पीत स्याह रेखयो॥१३३॥

<sup>[</sup>१२७] १. भियत २. पति ३. कथक ४. कत्यिह

<sup>[</sup>१२८] १. ब्यंद २. ताल ३. त्रिग्गम ४. श्रीसर

<sup>[</sup>१६६] १. ज्वलन २. जमनि ३. महल

<sup>[</sup>१३०] १. तात २. मंत ३. इह ४. रत्तह ५. चित्त ६. निविद्ध ७. किय ८. न्नत्य

<sup>[</sup>१३१] १. पुह्पंजलि २. धरनि

<sup>[</sup>१३२] १. थुंगथै २. मंडियं ३. मानु

<sup>[</sup>१३३] १. कलंकलं २. नूपुरं ३. घंटिका ४. भमंति

जातिगाति' स्म तारया करिस्सु' भेद कट्टरी। कुसम्ह' सार श्रावधं' कुसम्ह' उड्ड' नद्ररी॥ Z4 8 श्चरप रंभ भेख रेख सेखफं करककसं। तिरप तिप सिक्खयो सुदेस दिक्खनं दिसं ॥१३४॥ दिसा दिसंग गीतने धरंति सासनं धमं'। जमाय जोग कट्टरी त्रि वद्धनं पसंचनं ।।१३४॥ ८४२ उलट्टि पट्टि नट्टनं' फिरविक चिक्कि चाहनं। निरत्त तै निरिक्ख जानु वंभ जुत्त वाहनं॥ -44 विसेस देस घुष्पदं वदं वदं न राजयो। सुचक्र भेख चक्रवर्ति वालिगा विसाजयो ॥१३६॥ उरद्ध मुद्ध मंडली श्ररोह रोह चालिनं। ब्रिहं न' मुत्ति वत्तिमा'मनो मराल मालिनं॥ 248 प्रवीन वानि ऋंधरी मिन द्रम दु कुंडली। प्रतच्छ भेख यो धर्यो सु भूमि लोख खंडली ॥१३७॥ तलत्तलस्य तालिना म्रिदंग धंकने घने। श्रपा श्रपा भनंति भेज पंति जानयो जने।। 240 श्रलक्ख लक्ख [लक्ख नेनयं] वैन भूखनं। नरे जुरे नरिंद मास मे ब' काम मुक्खनं ॥१३८॥ ८४८

<sup>[</sup>१३४] १. लजंति गत्ति २. कटिस्सु ३. कुसम्म ४. श्राउधं ५. श्रोड ६. सेखरं

<sup>[</sup>१३४] २. सुरंति संग गातनी धरंति सासने धुने २. नंच संपने

<sup>[</sup>१३६] १. नाचनौ २. चक्र वृत्ति ३. ता

<sup>[</sup>१३७] १. ग्रहंति २. दुत्तिमा ३. उद्धरी ४. मुनींद्र मुद्र ५. प्रतष्टि ६. लोइ पंडली

<sup>[</sup>१३८] १. मेस

## दूहा

जाम एक छनि' रास घटि अत्तिहु' सित्ता न वारि। किहु' कामिनी मुख रित समर त्रिप निय निंद विसारि'॥१३९॥ ८५६

#### साटक

सुक्खं सुक्ख म्निदंग तार' जयन रागं कता कोकिलं'।
कंठी कंठ सुवासिनं मनयितं कामंकता पोखनं॥
उभ्री रंग पिता गुना हरिहरी सुभ्रीय चवना पता।
ए' सह सुक्ख सुखाइ तार सहिता जैराय राज्यं गता॥१४०॥ ⊏६१

#### काव्य

काता' भार पुरा पुनर सद गजं साखा न गंडस्थलं। उच्छं तुच्छ तुरा स पुष्प कानलं किल कुंभ निद्धादलं'॥ मधुरे सा य स काय कुंभर सिता गुंजार गुंजारया'। तहने प्रान लटापट प्पगयरा जइ राय संप्राप्तितं'॥१४१॥ ⊏६२

## दूहा

प्राति राउ संपरपितग' जह' दर देव त्र्यन्त । सयत करिंदं दरबार जिल्ल सात सहस जिल्ल भूग ॥१४२॥ ८६४ निस वाजव' गंगा निद्व .....मोह । चित्रं सुखासन संमुहो जिल्लं सामंत समोह ॥१४३॥ ८८०

- [१३६] १. छिन २. सत्तमि ३. कहु ४. निवारि
- [१४०] १. तल्ल २. जघनं ३. कोकनं ४. सुमासने ५. समजितं ६. उरभी ७. कि ता ८. सुरभीय ६. पवना १०. एवं ११. रात्रं
- [१४१] १. कांती २. तुच्छं ३. निंदा ४. गुंजारियं ५. रात्रं गता साम्प्रतं
- [(४९] १. संप्रापतिग २. जहं ३. सयन ४. सत्त
- [१४३] १. बज्जिहिं २. चढ्त ३. जहें

दस' हत्थिय मुत्तिय सयन' सात तुरंग पट भाइ। द्रव्य दरिस' बहु संग लिय भट्ट समप्पन जाइ॥१५४॥ ६०० कवित्त

गयो राज' मिल्लान' चंद वरिद्द ह' समण्पन। दिक्खि सिंघासन ठयो इह जु [इं] दुजन॥ बहुत कियउ आलापु आउ कनवज्ज मुकट मिन। एतु' दिल्लीसर दत्त दियो तिह गिन्यो तुज्क गिन।। थिर रहे थवाइस विज्जु कर छंडि सि करिह। ... पान देहि दिढ़ हत्थ गिह॥१४५॥ ६१३

# दूहा

सुनि तमूल सा पिट्ठ करि वर उद्विय डिठि वंक। मनो मोहनि' सु मन मिलग' मनु नव उदित मयंक।।१४६॥ ६१६

## आर्था

तुलसाइ' वित्र हस्तेषु विभूतिः वर' योगिनां। चंडिय पुत्त तवोरह' त्रीणि' देयानि सादरं॥१४७॥ ६२१

## दूहा

भुव' वंकिय' करि' पंगु' त्रिप श्राप्पिग हत्थ तंबोल'। मनहु वज्जपति वज्ज गहि सह श्राप्पिया सजोर॥१४८॥ ६२७

- [१४४] १. तीस 🦠 सघन ३. बदर
- [१४४] १. रावन २. मेल्हान ३. वरदिया ४. देषि ५. इह
- [१४६] १. रोहिनि २. मिलिंग
- [१४७] १. तुलसीयं २. श्रिय ३. तांबूलं ४. त्रयो
- [१४८] १. भुद्रा २. बंकी ३. किय ४. पंग ५. श्राप्प ६. तंमोर

# कवितु

पहिचान्यो' जैचंदु' इहित दिल्लीसर' लक्ख्यो।
निह न चंद उनिहारि दुसहु दारुन श्रित पिक्ख्यो'॥
किर संथिश्र' किर वार कहै कनवज्ज मुकट मिन।
हय गय दल' पक्खरड' भाजि प्रिथिराज' जाइ जिन'॥
इत्तनड' कहत मुजपित' उठ्यो सुनि निरंद किन्हों' न भड'।
सावंत' सूर हिस राज सूं कहिह' भला' रजपूत सड।।१४६॥ ६७४

### दूहा

सुनहु सन्त्र सामंत इह कहैं त्रिपति प्रिथिराज।
जउ' अच्छहु खिन खित्त मिंह दिक्खन नियर' विराज ॥१५०॥ १०४७
बुल्लिय' कन्ह आयान' त्रिप सित मंडन समरत्थ।
जउ मुक्किह सत सत्थ अनु' तो कत लीन्हिस सत्थ ॥१५१॥ १०५०
जउ मुक्किउ' सत सिथ्अनु तो संमिर कुल लाज'।
दिक्खन' करि कत्त्रज्ञ कहुँ पुनि संमुह मरनाज ॥१५२॥ १०५१
भय' टामक दिसि विदिसि हुई' लोह' पखर तिह राउ।
मनु अकाल तिडिय' सघन चल्या तु छूटि प्रवाह'॥१५३॥ १०७८

- [१४६] १. पहचान्यो २. जयचंद ३. दिल्तेसुर ४. पिष्ण्यो ५. संध्यो ६. पष्परहु ७. प्रथिराज ८. जिन ६. इत्तनो १०. भुद्रपति ११. किन्नो १२. भौ १३. सामंत १४. सो १५. कहे १६. भलो
- [१५०] १. जो २. देघीं ३. नगर
- [१५१] १. बोल्यो २. स्त्रयान ३. सिथयन ४. लायौ
- [१४२] १. मुक्कों २. लज्ज ३. दिष्यन ४. को ५. नज्ज
- [१५३] १. भौ २. कहु ३. बहु ४. राव ५. टिड्डिय ६. प्रवाह

# भुजंग प्रयात

प्रवासी त' तज्जी' न लज्जी' अहारे। मनो रब्वि रत्थे जे श्राने प्रहारे॥ तिके स्यामि संप्राम मेले दुधारे। तिनै चप्पमा क्यूं व दीजइ विकारे ॥ १४४ ॥ १०७६ तिनै साहियै वग्ग गड्ढे जि लारा। मनो श्रावधे हत्थि वज्जंति सारा'॥ छुट्टियं तेजि<sup>९</sup> वेठे जि कारा। ते सज्जए सूर सब्वे तुस्तारा॥१५५॥१०८० पक्खरे' प्रान जे त्राहु चारा। जके कंध नामे नहीं लौह कारा॥ नहीं भूमि भारा। दुर्टियं जानु त्राकास तारा ॥ १५६ ॥ १०८१ घट्ट' ऊघट्ट' फंदें निनारा। कंठ भुंल्लंति गज गाह भारा॥ लाहोर वज्जइ तुरक्की। लोह तिनै धावतै दीस न धुरी फुरक्की ॥१५७॥ १८८२ पच्छमी सिंध जाने न थक्की। तिनै साथि सिंधी चले जिक्क' जिक्की॥ १४८॥ १०८३

<sup>[</sup>१५४] १. प्रवाहंत २. ताजी ३. लाजी ४. स्वामि ५. स्रोपमा ६. स्यौं

<sup>[</sup>१४४] १. तारा २. तेज

<sup>[</sup>१५६] १. पाषरे

<sup>[</sup>१४७] १. घाट २. श्रीघट २. खुरक्की

<sup>[</sup>१५८] १. नाव

पमः' पंस्ती न श्रांसी मनक्सी'।
जो श्रास कड्ढे नहीं चंपि भक्सी।।
राग वरणे नहीं सुध उरक्की।
मनो उपपरे' श्रोस' श्रावे धुरक्की॥१५६॥ १०८३
श्ररब्बी विदेशी लरें लोह लच्छी।
गणे को कंठ कंठील कच्छी॥
धराखित' खुदंतं [रुदंत] बाजी।
दिक्सिये इक्कु इक्कंत' ताजी॥१६०॥ १०८३
पंडुए पंगुरे राइ सज्जे'।
दुश्रण्' वल' बच्छ' दिक्खंत लज्जे॥
इहे श्रपुब्व कवि चंद पिक्ख्यो।
दर्श श्रुव्व कवि चंद पिक्ख्यो॥

# दूहा

करिंग देव दिख्खन' नयर गंग तरंग' अकुल्ल'। जल इंडहि अच्छिह करइ' मीन चरित्तनु भुल्ल'॥१६२॥ ११३६

### ऋडिल्ल

भुल्लयो' पुहिव नरिंद त जुद्ध विनुद्ध' सह।

मुक्के' मीननु मुत्ति लहंतु जु लच्छि' दह॥

ह्य' तुछ तमोर सरंत जु कंठ लह।

पंक प्रवेसह संत भरंत जु गंग मह।।१६३॥ ११४४

[१५६] १. पर्वनं २. मनक्की ३. स्त्रोपमा ४. उंच

[ (६०] १. १. खेत २. तत्तार

[१६१] १. साजे २. दुश्रन ३. दल ४. तुच्छ

[१६२] १. दिन्छिन २. तरंगह ३. कूल ४. छुटै ५. करि ६. भूल

[१६३] १. भूलौ २. विरुद्ध १. नंषहि ४. लष्प ५. होइ

## दूहा

भल्यो' रंग सु मीन त्रिप पंगु चट्यो हय पृहि। सुनि सुंदरि वर वज्जने चढ़ी श्रवासन' उद्घि॥१६४॥ ११४७ दिक्खति' सुंद्रि दर' बलनि चमकि चढंति श्रवास। नर कि देखें किंधुं कामहर गंग हसंते अयास ॥१६५॥ ११४८ इक्क कहें दुर' देव हैं इक कह इंदु फनिंद। इक्क कहें असि' कोटि नर इहु' प्रिथिराज नरिंद् ।।१६६॥ ११४८ सुनि वर सुंदर' उभय हुव' स्वेद कंप सुरभंग। मन कमलिनि कल सम हरित्र भ्रित करने तंन रंग।।१६७। ११५६ [सुनि रव प्रिय प्रिथिराज कड डभद रोम तिन श्रंग। सेद कंप सुरभंग भयड सपत भाइ तिहि श्रंग।।] गुरुजन गुरु वंदिश्र नहि' राजपुत्ति पुच्छे कहुँ सु<sup>'</sup>दरि'॥ अम्महि पुच्छन दूत पठावहि। ग्न' अच्छइ पच्छे करु आवहि ॥१६८॥ ११६८

### श्रिडल्ल

पंगुराइ सा पुत्ति' सु मुत्तिय थाज' भरि।
जुत्तो' जो प्रिथिराज न पूछिह नीति' फिरि॥
जरु इनि छिनि' सविन तन्त्र विचारु करि।
है ब्रतु मोहि ब्रितावत' लेउ सजीव वरि॥१६९॥ ११७१

<sup>[</sup>१६४] १. भूल्यो २. श्रपुञ्च

<sup>[</sup>१६४] १. देषत २. दल ३. देव ४. किधों ५. गंगह संत ६. निवास

<sup>[</sup>१६६] १. दनु २. श्रास ३. इक

<sup>[</sup>१६७] १. सुंदरि २. तन

<sup>[</sup>१६८] १. निंदरियं २. दुरि दुरि ३. दुत्ति ४. कुन

<sup>[</sup>१६६] १. पुत्तिय २. थाल ३. जौ हिय ४. तोहि ५. लच्छिन ६. ऋप जीव

सुंदरि श्राइस धाइ विचारित नांत्र लिय'। जो' जल गंग हिलोर प्रतीत' प्रसंगु लिय।। कमल ति कोमल हस्त' केलि कुलि' श्रंजुलिय। मनो दान दुज श्रंध समप्पति' श्रंजुलिय।।१७०॥ ११७४

### वृद्ध नाराच

अपंति अंजुलीय दान जान सोम लगए।

मनो अनंग रंग अंग रंम इंदु पुष्तए॥

जु'पानि वारि वाहु 'थिकिक थारि' मुत्ति वित्तए।

पुनिष्प हत्थ कंठ तोरि पोति पुष्त आपए॥१७१॥११७७

निरिक्ख' वैन देखि नैन ता त्रिपत्ति चाहियं।

तरप्प दासि पासि पंक' संकि जानि साहियं'॥१७२॥११७००

अनेक संगि रंगि रूप जूप [जानि] सुंदरी।

उद्यंग जान गंग मिक्मि' सुर्ग' खित्ति' अच्छरी॥

११७६

ति अच्छरी निरंद नाह दासि गेह्र' पंगुरे।

तासु पुत्ति जम्म छोडि ढिल्लिनाथ आचरे॥१७३॥

सावंत' सूर चाहुवान मान' एम जानए।

करन्नु' केहरीन पोन' इंदु मन्न थानए॥

११८०

प्रतक्ख हीर जुद्ध धार' जे सवार' संचही।

चरन्न' प्रान मान नोच लंतु देंतु गंठही॥१७४॥१९८१

<sup>[</sup>१७०] १. बुल्ल इय २. ज्यों ३. प्रथीति ४. तिय ५. पानि ६. कुल ७. सुभ्रप्पत

<sup>[</sup>१७१] १. श्रपंत २. सु ३. थाल

<sup>[</sup>१७२] १. सुटेरि २. तानि पत्ति ३. कंपि ४. वाहियं

<sup>[</sup>१७३] १. मद्धि २. स्वर्ग ३. पत्त ४. ग्रेह ५. श्रद्दरे

<sup>[</sup>१७४] १. सपन्न २. मन्न ३. करी न ४. दीप ५. धीर ६. सुबीर ७. वरंत

सुनंत सूर श्रस्व' फेरि तेजि ताम हंकरो।

मनो दिर दिद्धि पाइ जाइ कंठ लग्गयो॥ १९८१
कनकक कोटि श्रास' धातु रासि वास मालसी'।
रुनंति' मोरु' सोनि' सोनि स्याह' छत्र कामसी' ॥१७६॥
सुधा सरोज मोज' मंग लिक्क' रंग हल्लए'।
मनो मयंक' फट्ट पासि काम काल वल्लए'॥ १९८२
करिस्स' कोस कंकर्ण जु पानिपत्त' बंधर'।
भावरी सखी सुलज्ज जुज्म' रुज्म वज्जए'॥१७६॥ १९८३
श्रचार दार' देव सह' दूव' पक्ख जंपहीं।
सु गंठि दिड्ड' इक्क चित्त लोक लोक' चंपही॥ १९८४
श्रमेक सुक्ख मुक्ख सीम जंघ' संधि' लग्गयं।
कंत कंति श्रंत श्रंति' तमोरि मोर श्रप्यं॥९७॥ १९८४

# दूहा

वरि चल्ल्यो ढिल्लिय' त्रिपति सुत जैचंद कंवारि'। गंठि छोरि दिच्छन फिरिग प्रान करिग मनुहारि ॥१७८॥ १२०६

#### गाथा

पर्यंपि पंगुपुत्रीय जयित जोगिनी पुरह । सरव विधि निसेधाइ तंबुलस्य समादाय ॥१७६॥ १२०८

- [१७४] १. श्रश्व २. श्रांग ३. ची ४. रहंत ५. मोंर ६. मोंर ७. स्याम
- [१७६] १. मोजयं २. श्रलक्क ३. हिल्लयं ४. मयन्न ५. घिल्लयं ६. करस्सि ७. फंट प्राच ए ६. मुंड १०. विराज ए
- [१७७] १. चारु २. सन्त्र २. दोउ ४. जिपयं ५. दिट्ट ६. लीक ७. चंपियं ८. जुद ६. साध १०. ऋथ्यिता
- [१७८] १. दीली २. कुमारि ३. दिन्छन
- [१७६] १ प्रयाने २. निषेधाय ३. तांबूल ४. ददतं नृप

## दूहा

रेनु परइ सिरि उपरिह हय गन गज अच्छार।
मनहु ढग' ढग' मूल' ले रहें ति सब्ब मुछार॥१८०॥ १२४३
मनहु बंध अज हुंति भरे हैं तिनि जानत थट्ट।
बचन साह भं' गुन' करिह सहु जोवइ त्रिप वट्ट॥१८४॥ १८४३
धीरत्तनु' ढर ढार सिर' वाहु' दंतिय उभ रोभ।
त्रिप्पु नयन विश्र' अंकुरिग' मनहु मदग्गज सोभ॥१८२॥ १२ ६
हरखवंत त्रिप भ्रित' हुआ' मन मज्मिह जुधि राहु'।
मिलत हस्य कंकम' लखिउ कहि कन्ह यहु' काहु'॥१८३॥ १२४८
[गगन रेनु रिव मुंद लिय धर सिर छंडि फनिंद।
इहु अपुब्व धीरत्त तुहि कंकन हत्थ नरिंद ॥१८४ अ॥] १२४६

#### छन्द

विरय वाल सुत पंगुर' राइ।
डिह चितु रिक्ख मिल्यो तुम आई'।।
तिज मुंधइ' श्रव जुद्ध सहाइ।
सु श्रव दई श्रावास वताइ।।१८४।। १२५२ जिहि तिज चिना किया' तुम्ह पास।
छंडिय कन्ह रुवंत' श्रवास।।
जे सड श्रित' मिल्फ इक श्रितु' होइ।
जिप गूंही हि न मुक्के कोई॥१८४॥ १२५३

- [१८०] १. ठग्ग २. ठग ३. मूरि ४. रहिग
- [१८१] १. स्वामि २. भंग न
- [१८२] १. धीरत धीर २. ढिल्लेस वर ३. बहु ४. तन ५. ऋंकुरे
- [१२३] १. भ्रत्त २. हुश्र ३. चाव ४. हध्य ५. कंकन ६. कह्यौ ७. इह ८. काक
- [१८४] १. पंगह २. वह वत भंग मोहि वत जाइ । ३. मुंधिह
- [१८४] १. कियौ २. घदंत ३. सुभट्ट ४. भट्ट

हम सब श्रित्त' सुन्दरी एग।

मुक्कि जाइ' ग्रिह' बंधइ तेग॥

जब श्रिर थट्ट कोरि दल साज।

ढिल्लिय तखत देहु' प्रिथिराज॥१८६॥ १२५६

इहु' त्रिपत्ति बुज्भिये न तोहि।

सुन्दरि तजि' जीवन का मोहि॥१८७॥ १२५४

एशोक

धर्मार्थेषु च यज्ञार्थे' कामकालेषु शोभितं'। सर्वेत्र वल्लभा बाला रण कालेसु मोहिनी'॥१८८॥ १२४४ दूहा

चले सूर सह सिथ हुन्न रन निसंक मन भीन। सह ष्यचार मुख म्निग लहि' मनह करे' फिरि गीन॥१८१॥ १२६०

मुडिल्ल

पानि परस श्रह द्विस्टि श्रलगिय।
सा सुन्दरि कामागनि जग्गिय।।
स्वन' तलप्प' श्रलप्प' मनु कीने।
जै विह्' वारि गये तनु मीने।।१६०॥ १२६२
फिरि फिरि वाल गवक्षद्द' श्रस्त्वी'।
ता सिख देहि वैन वर सस्ती'।।
विनु उत्तर मोहन मुख रखी'।
जिम चातग पावस श्रमु नखी॥१६१॥ १२६४

<sup>[</sup>१८६] १, रजपूत २. एक ३. जाहिं ४. ग्रह ५. बंधिह ६. देहि

<sup>[</sup>१८७] १. इतनौ २. मुक्कि

<sup>[</sup>१८=] १. यज्ञकालेषु धर्मेषु २. शोभिता ३. गेहिनी

<sup>[</sup>१८€] १. मंगलह २. करहि

<sup>[</sup>१६०] १. खिन २. तलपह २. ऋलपह ४. वर

**<sup>[</sup>१९१] १. गवख्लिन** २. श्रिक्लिय ३. स**ब्लिय** ४. रिक्लिय

श्रंगना' श्रंगह चंदनु लावहि।
श्रमु' लाजनु राजनु समुभावहि॥
दे श्रंचल चंचल द्रिग मृंदहि।
कुल सुहाइ तुरिया जिय खुंदिह॥१८२॥ १२६३
बहुत जतन संजोग समाए।
सोम कमल श्रम्रित' दरसाए॥
उभकि भंकि दिख्ख्यो पुन पत्तिय।
पति देख्यो' मन महि श्रनुरत्तिय॥१९३॥ १२६७

## श्लोक

गुरु जनो नाम नास्ति तात मात' विवर्जितः। तस्य काम विनश्यंति जाम' चंद्रदिवाकरः॥१९४॥ १२७२

# दूहा

इह किह सिर धुनि सिखिन सों देखि संजोगि सुराज। जिहि पिय'जन ऋंगुलि फिरिय तिहि प्रियजन कइ'काज ॥१६५॥ १२७३ सुनि' सावंत' निसंत' किह पंगु पुत्रि घटि मंत। हुम्ह सत्थिहि सामंत सुभट ले ढिल्लाहि' गज दंत ॥१८६॥ १२७५

### गाथा

मदन सराल ति विवहा विविहारे देत प्राण प्राणेण। नयन प्रवाहि' विवहा श्रहवा' कामा कथ दोह ॥१६८॥ १२७६

[१६२] १. श्रंगन २. श्रह

[१६३] १. दिनयर २. दिष्यत

[१८४] १. मनो २. आज्ञा ३. कार्ये ४. यावत्

[१६५] १. प्रिय २. किहि

[१६६] १. ए २. सामंत ३. जु सत्त ४. कड्ढे

[१६७] १. प्रवाहति २. श्रह वांमा

### कवित्त

मो कंपहि सुरलोक सत्त पाताल नाग नर।
म म कंपि जंपि' सुंदरि सपहु चिडिग' कोरि' काइर' रखत॥
इहि सुवहि' ढिल्लि' कनवज' करडं इह ऋष्यडं ढिल्लिय तखत॥१६८॥ १२६५

सुंदरि सोचि समिष्मि गहुग्गह' कंठ भरि। तविह प्रान' प्रिथिराइ' सु खिचिय बाहु करि॥ दिय हय पुट्टिय' भानु जु सब्ब सुलच्छिनिय। करुष्' तुरंग सुरंग स पुच्छ नि बच्छनिय॥१६६॥ १३२२

## दूहा

परिन राउ' ढिल्लिय समुह' रुख कीनी मनु आस । कहि चंद त्रिप पंगु रख जुञ्म जुरिह जिम दास ॥२००॥ १३२१

#### गाथा

सय' रिपु' दिल्लिय नाथो स एव आला अग्य धुंसनं । परगोवा' पंगु पुत्री ए जुद्ध मंगति भूखनं ॥२०१॥ १३४४

# दूहा

सुनि स्रवननि प्रिथिराज कहु' भयो निसानह' घाउ'। ज्यूं भद्दव रिव श्रसमनह' चंपिय वद्दल वाउ ॥२०२॥ १३४६ इंद त्रोटक भ्रमरावली जाति

सिलता जन सत्त समुद्द लियं। दुइ राइ महा भरयं मिलियं॥

<sup>[</sup>१९८] १. चंपिर चिंदग २. कोटि ४. कायर ५. भुजन ६ ठेलि ७. कनवज्ज ८ की

<sup>[</sup>१६६] १. गह गह २. पानि ३. प्रथिराज ४. पुट्टाहि ५. करत

<sup>[</sup>२००] १. राव २. मुषहि

<sup>[</sup>२०१] १. सा २. याहि ३. परनेवा ४. मांगंत

<sup>[</sup>२०२] १. को २. निसानन ३. घाव ४. जनु ५. श्रस्तमनि

करकादि निसा मकरादि दिनं। वर वर्धति सेन दुवाल भवं॥२०३॥ ुहु राइ रखत्ति तिरत्त उठे। विहरे जनु पावस श्रंभ उठे॥ निसि श्रद्ध विधत्त निसान धुरे। द्रिया दिव जानि पहार नुरे।।२०४॥ सहवाइ फेरि कलाहालियं। रस वोरह वीर चली मिलियं॥ ढहनं कित घंटनि घंट घुरं। कल कोतिग देव पयालपुरं॥२०५। लगि अंबर बंबर डबरयं। बिसरी दिसि अहि। धृथरियं॥ समसेर दुसेर समाह निसे। दमके दल मज्भि तरायन से । १०६। चमके चत्तरंग सनाह घनं। प्रतिबिंबित मित्ति स ऊख वनं॥ द्रसे दल वहल ढल्लरिया। जिनके मुख मुच्छ ति मुंछरिया॥२०७॥ त्रिप जोइ फविज निवट्टि लियं। मुह माहिरि कचव करा उदियं ॥ भुज दिच्छन अध्युद्य राउ रच्यो। सिरि छत्र समेत जु श्रानि सच्यो।।२०५॥ भय की दिसि वाम पंडीर भल्यो। कट कंध कबंध गिरंत लरची।। कूरंमे अरंभ जु श्रंभ श्रनी। सु घरी कवि चंद सुनी सुमनी॥२०६॥ दल पुष्टि न मोरिय राउ सुन्यो।
किवयत्ति संच सुन्यो सु मन्यो।।
निरवाह चंदेल ति जहमने।
हय मुक्कि लरे जम सू जुरने॥२१०॥

तिनि मिष्मि त संभिर वायु जिसो ॥
भुज श्रर्जुन श्रर्जुन राउ जिसो ॥
भमराउलि छंद प्रवान थियं ।
ब्रिप जोइ फवज्जइ वंट लियं ॥ २११ ॥

# कवितु

जि दिन रोस राठोर' चंपि चहुवान गहन कह।
सें उपिर सें सहस वीरु अगिनित्त लख्ख दह।।
तुटि डूंगर थल भरिग भिर्ग थल जलिन प्रवाहिग।
सह अच्छर अच्छिहि विमान सुर लोग विनाइग।।
किहि चंद दंद दुहं दल भयो घन जिम सर सारह धरिग।
भरसेसुहरी हर ब्रह्म तन तिहु समाधि तिहि दिन"टरिग।।२१२।। १७०६

### छन्द

सज्जतं धून धूमे सुनंतं।
कंपयइ' तीन पुर जेनि पत्तं'।।
ढंबरु वर' डहक्थं गवरि कंतं।
मानयं जोग जोगादि श्रंतं॥२१३॥ १३४७

[२१२] १. रहौर २. सौ ३. सैं ४. बीह ५. श्राच्छिर ६. लोक ७. वनाइग ८. दुहुं ६. भारिग १०. तिहुं ११. तिह्न । [२१३] १. कंपर्य २. कंपंत ३. डमरु कर

किम किमे सेस सह' भार रहियं। किमे उच्चास रिव रत्थ नहियं।। कमल सुत कमठ नहिं श्रंभु लहियं। जुक्कि ब्रह्मान ब्रह्मंड गहियं।।२१४॥ 23X= राम रावन्न कवि कन्ह कहता। सकति सुर महिख वलिदान लहता।। कंस सिसुपाल जुरि मम' प्रभुता। संकियं एन भय लच्छि सुरता॥२१४॥ **8**388 चिद्वियं सूर श्राजान बाहं। दुट्टि'वन सिंघ तटहीन' लाहं॥ गंगजल जमन धर हिल्लिय' जुमे। पंगुरा राय राठोर फोजे ॥२१६॥ 2340 उपरे फ़ोज' प्रिथिराज राजं। मनो वानरा लंक लागे हि माजं।। जिंगाय देव देवा उनिंदं। दुक्खियं दीन इंदं फनिदं।।२१७। 2348 चंपियं भार पायाउ दंदं । उड्डियं रेन श्रायास मुद्दं॥ लहै कोनु रखत्त' श्रगणित्त रत्ता। छत्र छति भार दीसइ' न पत्ता ॥२१≍॥ १३४२

<sup>[</sup>२१४] १. सिर २. सिहयं २. ऋंबु ४. संकि [२१४] १. किन २. धन ३. जमन ४. एम

<sup>[</sup>२१६] १. तुड्डि २. दीसंत ३. हिलय ४. श्रीजे ५. भोजैं

<sup>[</sup>२१७] १. फौज २. बांदरा ३. गाजं

<sup>[</sup>२१८] १. चापियं २. पायाल ₹. दुंदं ४. रावत्त ५. छिति ६. दीसै

श्रारंभ चत्रा' रहे कीन संता। वाराह रूपी न कंघे धरता॥ सिरे सन्नाख नव रूप रंगा। सल्लिबै सीस त्रित्रयन गंगा ॥२१६॥ १३८३ टोप टंकाल' दीसे उतंगा। मनो वज्ज लेखंति बंधी विहंगा॥ जिरह जिग्गीन गहि श्रंग लायी। मनो कच्छ' रक्खी" न गोरक्ख पायी ॥२२० १२ हत्थरे हत्थ लग्गी पहायी'। दांव गंजे न थक्के थकायी।। राय' जल 'जीन' विन्नवन' श्रुच्छे। दिक्खिये मान् ' नर भेख' कच्छे ॥२२१॥ १३५५ सम्ब छत्तीस करि कोह' सन्जे। इत्तने सोर' वाजिन्न वज्जे ॥२२२॥ १३५६ निसानं निसाहार वज्जे' सु-चंगा। दिसा देस दच्छित्र लद्धी उपंगा॥ तबल्लं तिद्रं ति जग्गी म्निदंगा'। सु ले नित्ति नारद काहे प्रसंगा॥ २२३॥ १३६२

<sup>[</sup>२१६] १. चक्की २. सेन ३. संनाइ ४. फिल्ल

<sup>[</sup>२२०] १. टंकार २. बद्दलं ३. थंति ४. जंगीन ५. बनि ६. कट्क ७. कंती

<sup>[</sup>२२१] १. सुद्दाई २. घाइ ३. रायं ४. जरजीव ५. बनि बान ६. जानु

७. जोगिंद

<sup>[</sup>२२२] १. लोहु २. सूर

<sup>[</sup>२२३] १. बाजे २. लीनी ३. म्रदंगा ४. नृत्य ५ कडहै

वधं' वेस' विसातल' बहु राग' रंगा।
जिसे मोहियं सिथ लगे कुरंगा॥
वरं वीर गुंडीर तेसे सुमंगा'।
नवे इस सीसे धरो जास गंगा॥ २२४॥ १३६३
सिंघु सहनाइ स्रवपे उतंगा।
सुनै अच्छरी अच्छ मड़मे सु अंगा॥ २२५॥ १३६४
नफेरी नवा' रंग सारंग मेरी।
मनो त्रित्तनी इन्द्र आरंभ करी॥
सिंघ' सावज्ञ' उत्रो' न नेरी।
सिंघम आवज्म हत्थें करेरी॥ २२६॥ १३६५
उच्छरे धाइ धिर घंट टेरे।
चिंत ते नाहि वड्ढी कुवेरी॥
उप्पमा' खंड नव नयन सग्गी।
मनो राम रावन्न हत्थे विलग्गी॥ २२७॥ १३६६

# दूहा

सुणिम वयण' राजन' चढिय' बहु पक्खर भर राहु । मनु श्रकाल तेडिय सघन पवय छूट पर बाहु ॥२२८॥ १३६७ चढिय सूर सामंत सहु त्रिप धर्मह कुल काज। सह समूह दिख्खिय नयन त्रिण वरिंगन प्रिथिराज ॥२२६॥

[२२४] १. बजं २. वंस ३. विसतार ४. रंग ५. संसे ६. ससंगा [२२५] १. अवने २. मंजे [२२६] १. नवं २. सिंगि ३. साबद्द ४. नंगी ५. सिंग्स ६. श्राबद्ध [२२७] १. उच्छरी २. टेरी ३. बाढी ४. श्रोपमा [२२८] १. वज्जन २. रजन ३. चिंहिंग

> दिख्खियहि मंत मय मत्ता। छत्र छह रंग अंगे' दुरंता॥ एमि श्राः जुरंता। जोवई' वहु वेगि भटकंत दंता॥ २३२॥ १३७१ जे सिंघली सिंघ मुंडे' प्रहारे। सार सम्मृह धावै पहारे॥ वाण सज्जे हकारे। **उ**ज्जये श्रंकुसह<sup>र</sup> कोस नहि ते चिकारे॥ २३३॥ १३७२ मन्न' मं गोल चहं कोद वंके। भूप वाजूनि वाजून हंके॥ **\$303** तेह तर जोर पट्टे न' हिल्ले'। कंपिये प्रानि ते मेरु ढिल्ले ॥२३४॥ १३७५ रेस रेसम्म पाट नी रीति भल्ली। सेस संदेह संदूखि मिल्ली॥ १३७५ रेख वेरख्ख पति पात बल्ली।

> मना वनराइ ढालेति ढल्ली ॥२३४॥ १३७६

<sup>[</sup>२३०] १. ऋसी २. लक्ख ३. सौं सौ

२३१ १ दंतिय

<sup>[</sup>२३२] १. देषियहि २. मै ३. चौरं ४. वाय

<sup>[</sup>२३३] १. सुंडी २. इकारे ३. श्रांकुसुं

<sup>[</sup>२३४] १. मीठ २. व ३. भिल्ले ४. पानि

<sup>[</sup>२३४] १. सिंदूर २. दुम डाल २. इस्री

घंट घोरं न सोरं समानं।
हल्लए मत्त' लग्गे' विमानं॥
सीघु संबंध बंधइ घुरंगा।
सुगा सुगी' न डिर' ईद्र' संगा॥२३६॥ १३७४
सीस सिंदूर गय' मिष्पि' मंपे।
दिक्खि सुरलोक सह देव कंपे॥२३७॥ १३७६
दंत मिण मुत्ति जर जिटत लख्खे।
वीज चमकंति घन मेघ पख्खे॥ १३७३
इत्तनिह सास घरि' वारि रहियो।
जुकहि जुकहि प्रिथिराज गहियो॥२३८॥ १३७७

## दूहा

गहि गहि कहि सेनान सब' चिल हय गय मिलि एक । जार्ग्यु' पावस चुव्वइ' श्रनिल हिल वहल वहु भेक ॥२३६॥ १३७८

छंद

हयं गयं नरं भरं उने विये जलहरं। दिसा निसान वज्जए समुद्द सद्द लज्जए॥२४०॥ १३७६ रजाद मिंद श्रंखुली वियोम पंक संकुली। तटाक बालु रंगिनी जुचक्क सो वियोगिनी॥२४१॥ १३८०

[२३६] १. मंत २. लागे ३. स्वर्ग ३. संगीत ५. करि ६. रंभ

[२३७] १. गज २. जंप २. देखि

[२३८] १. धरि

[२३६] १. सकल २. जनु ३. पुञ्बह

[२४०] १. उनम्मियं २. जलद्धरं

[२४१] १. रजोद २. मोद ३. उष्यली ४. सन्योम ५. सु चक्कयो

पयाल पहल्ल' पल्लए दिगंत' मंत हल्लए। १३८१

श्रानंदने' निसाचरे कु कुंप' तुंड साचरे॥२४२॥

भगंत गंग कुल्लए' समुद्द' सून फुल्लए। १३८२
चरंति छत्त छत्तिए सरोज भोज सत्तए॥२४३॥ १

श्रखंड रेग्ग' मंडग्गे' डरिष्प इंदु छंडग्गे'।

कमह पिट्ट निट्ठरं प्रसार भार भित्थरं'॥२४४॥ १३८३

समग्गए समाधि श्रादि' जग्गए।

श्रपूरवं ति बंधयो' जटाल काल भाग्गयो'॥२४४॥ १३८४
निरंद पंग पायसं गसा भुयंति श्राइसं'।
गहन्न योगिनी' पूरे जु श्राप श्राप विष्फुरे॥२४६॥ ११८४

## दूहा

सह स मान सह छत्रपति सब' सम जुध संजुत्त। गहन मीर बंदन हती जिहि लग्गे लघु' भत्त ।१४७॥ १४०१

#### नाराच

पहिए राइ पंगा सु हीसं। भखे दोइ दुम्मान हीने न दीसं॥ नीच [कंधं तुछं] रोम सीसं। उपपरे राय' प्रिथिराज दीसं॥२४८॥ १४१३

[२४२] १. पाल २. द्रगंत ३. ऋनंदिते ४. कंपि

[२४३] १. कूलए २. समुद्र

[२४४] १. रेन २. मंडयो २. छुंडयो ४. विध्यरं

[२४४] १. श्राधि २. बद्धए ३. लुद्धए

[२४६] १. स्त्रायसं २. जोगिनी

[२४७] १. सह २. लहु

[२४⊏] १. फौज

# छन्द जाति नग्नका

मेछ' सखं भखी। कोल पल्लं लखी 8888 रोम राहं नखी, वीर चाह चखी ॥२४६॥ मुखी। सभे' नारं लखी बाहं पखी संघ सावं धखी॥२५०॥ 2888 वान श्रड्ढा रखी खंच' विम्भारखी। टंक नारा चखी प्राण जोए लखी ॥२५१॥ १४१६ लोह कूल<sup>१</sup> वाहं १ चखी दिव्य वाहू नखी। बोलते' ना लखी ॥२५२॥ १४१७ सामुखी द्रम्मसि' पारहकी । पालखी<sup>र</sup> पंग पारसी ढिल्ल' ढाहं भखी॥२५३॥ 1882 स्वामिना चित्तर्खा पंग वे पारखी ॥२५४॥ 3888 साठि' हजारखी छन्द वृद्ध नाराच

> हय दल पय दल श्रम्ग सु डारे। त्रिपति नछत्तनु लब्भ न पारे॥ मनो विंटियं कोट के' मुनारे॥२४५॥ १४२० छन्द पद्धरी

मोरियं राज प्रिथिराज वग्गं। स्रद्रियं रोस स्रायास लग्गं॥

[२४६] १. मंस

[२५०] १. सुम्मरे

[२५१] १. खंचि २. नारं ३. जखी

[२५२] १. कोल २. चाहै ३. साहै ४. बोल तें

[६५३] १. पारखी २. पारहुखी ३. दिल्लि

[२५४] १. सिंह

[२५५] १. मंके

पंथ पारित्थ' हरि हेम' जिग्गं'। स्रोतियं खग्ग खाडयो न तम्मं।।२५६॥ १४२१ सूर सामंत ताजे'। **च**ट्रियं सा हत्थ लाजे'॥ रोहिया सिंघ पंग वाजे। वाजने वीर रा मनो त्र्यागमे मेघ त्रासाढ गाजे ॥२५०॥ १४२२ मिले जोध' बत्थे न लग्गे हकारे। डडे गैन लग्गे समं सार भारे॥ कहे कंघ कंबंध' संघे ननारे'। मत्त वारे ॥२४८॥ १५११ मनो परे जंग रंगं संभरे राइ संसार सारे। हरे जुरे मल्ल हल्ले नहीं ते अखारे॥ जीवे' हारि हल्ले नहीं चोप चारे'। कोपियां कोस' मयमत्त मारे।।२४६।। १४१२ तवे गये दंता उपारे। सुंड दंतीनु मनो कंदला कंद भिल्ली उलारे ॥२६०॥ १५१३ परे पंड़रे वेस ते मीर सीसं। मनो जोगिनी जोट लागंति रीसं॥ वान कम्मान दोसे न भानं। वहै भमें प्रिद्धणी प्रिद्ध पावे न जानं।।२६१।। १५१४

[२५६] १. पारध्य २. होम ३. जगां ४. खंडू

[२५७] १. तज्जे २. राजे

[२५८] १. लोइ २. सकं ३. कामंघ ४. निनारे

[२५६] १. जबै २. को पचारे ३. कन्ह

[२६०] १. गहे २. भीलं

[२६१] १. सुरे २. कंठी

रुने खेत रत्तं चरंतं करारं। कंठ संठी न लंगी उभारं।।२६२॥ १५१७ घले' स्रोन रंगी पलं पार पंकं! सरं मंस' नं सं स वैसे करंकं॥ वजे द्रमं ढाल लोलंति हालं सुदेसं। हंस नासं लगे हंस वेसं।।२६३॥ गये १४१= परे पानि जंघं धरंगं निनारे। मनो मत्थ' कत्थं तरं तीर' भारे॥ सिरं सा सरोजं कचं सा सिवाली। प्रहे<sup>\*</sup> त्रंत गिद्धी स सोभै' मुराली ।।२६४॥ १**५१९** रंभ रंतं भरतं पिचारे। वढं १ स्याम सेतं कतं नील पारे॥ कतं घरे अंग अंग सुरंगं सुभट्टं। जिते स्वामि कज्जे' समप्पे सुघट्ट ॥२६४॥ १५२० काल जम जाल हत्थी मसागां । भयो इत्तने जुद्ध श्रस्तमित भागां।।२६६॥ १५२१

### गाथा

निसि गत छट्टिश्र' भानं चक्की चक्काइ सूर सा रयणी। विधु संजोग संजोगे' कुमुदिनि कलि के कते राने'॥२६॥। १४३१

[१६३] १. वंस २. लालं

[२६४] १. मच्छ २. कच्छा ३. तिरंत ४. गई ५. सोहै ६. म्रनालो

[२६४] १. तटं २. बरै ३. काजे

[२६६] १. समाग् २. हुन्ने ३. भानं

[२६७] १. वंछिय २. वियोग ३. कुमुद कली कातरां नाचं

# दूहा

उभय' सहस हय गय परिग निधि श्रागत गत भानु । सत' सहस्स' श्रसि' मीर हिन थल विट्यो चहुवान ॥२६८॥ १५३४

# कवितु

परचो गज' गुहिलोतु' राम गोइंद' जासु' वर।
दाहिम्मो नरसिंघ पलौ' नागवर' जासु घर।।
परचौ चंद पंडीर' चंद दिख्यो मारंतो।
सोनंकी' सारंग परगे' श्रसिवर भारंतो।।
कुरम्भ राइ'' पाल्हंन्न'' दे बंध्यो'' तिन्न'' तिहिहिया।
कनवज्ज राडि'' पहिलइ'' दिवसि'' सडमइं'' सत्त निघट्टिया।।२६९॥ १४३३

श्रध्ध' रयिए चंद्गी श्रध्ध श्रगों श्रंधियारी ।
भोग भरन श्रस्टमी वार मंगल सुदि रारी ॥
चार जाम जंगली राउ निस् नींद न घुटचो ।
थल विट्यो चहुवान रहवो देंदल श्राहुट्यो ॥
दस कोस कोस कनवज्ञ ते कोस कोस श्रन्तर श्रनी ।
वाराह रोह जिम पारधी इम हक्यो संभरि धनी ।।२७०॥ १५४३

- [२६८] १. उभै २. सत्त ३. सहस ४. ऋस
- [२६९] १. गंजि २. गहिलोत ३. गोयंद ४. राज ५. परची ६. नागौर ७. पुंडीर द. सोलंकी ६. राव १०. पाल्हन ११. बंधव १२. तीन १३. रारि १४. पहिली १५. दिवस १६. सौमे
- [२७०] १. रयनि २. चंदनिय ३. श्रॅबियारिय ४. भरनि ५. श्रष्टमिय ६. सुक ७. रारिय ८. च्यारि ६. जंगलिय १०. राव ११. विंट्यो १२. कमधज्ज १२. रह्यो १४ कंदेल १५. श्रानिय १६. धनिय

## ऋडिल्ल

मत्त' महोद्धि मिष्मि दीसत गसंत' तम।
पथिक वधू पथ द्रिस्टि श्रहुट्टिय जग जिम।।
जिम युव युवितन गत्त मत्त श्रंडंगुले'।
जिम सारस रस लुद्ध त मुंध मधुष्प ले'॥२७१॥ १४४८ खरह चारु चै' इंदु ज मंदियवर' उदय।
नव विरिहित नव नेह नवज्जलु नव रुद्य॥
भूखन सुभ्भ समीप न मंडनु मंडि तनु।
मिलि सुद मंगल कीन मनोरथ सन्व मन॥२७२॥ १५४६

गाथा

यतो नितनी ततो नीर यतो नीर ततो नितनी। यत्र गेह' गेहिनी' तत्र यत्र गेहिनी' तत्र गृह ॥२७३॥ १४५० कवितु

मेलि सब्ब सामंत बालु भंगहि' ति नरेसुर।

ऋषु मग लिगयइ मगा रख्खिह सु महा-भर।।

एक' एक' भूभंत' दंत दंती ढंढोरे।

' जिते पंगुरा भीछ मारि मारि म्मुहु मोरे।।

हम बोल रहें किल अंतरे देहि स्वामि पारिध्यये।

ऋरि असी लख्ख को अंगमे परिणि राइ सारिध्यये।।२०४॥ १५६१

मति घट्टिय सामंत मरथ' भय मोहि दिखायो।।

जिम' चिट्टिय विग्रु कहन होइ के मोहि कहायो॥

तुम गज्जुर भट भीम तासु गेरव मैमंतो।

<sup>[</sup>२७१] १. मित्र २. ग्रसंत ३. ग्रानंग लिय ४. लिय

<sup>[</sup>२७२] १. रुचि २. इंदीवर

<sup>[</sup>२७३] १. गृह २. गृहिस्सी

<sup>[</sup>२७४] १. मांगहि २. स्त्राप ३. एक ४. जूभंत ५. मुख ६ बिना

<sup>[</sup>२७४] १. मरन २. दिखावहु ३. जम ४. सो ५. बतावहु ६. गंज्यो ७. ग्रब्बह

मैं व गोरि साहिब्ब साहि सारवर साहंतो।। मो सरण सरण हिंदू तुरक तिहि सरणागत तुम करो '। बुज्मियइ सूर सामंत हुइ इतो बोम अव्याग धरो"।।२७४॥ १४६४ थान' रहे' ते' सिंघ वीह' वन रक्खें 'सिंघह। धर रक्खें जु भुवंग धरिए रक्खें जु भुत्रंगह।। कुल रक्खें कुल वधू वधू रक्खें जु श्राप्य कुल। जहु' रक्खें जो हेम हेम रक्खें तु सब जल॥ श्राव रहे तव लग जियन जियन जम्मु साबुत रहे। रखत रक्खिहं राव तिह ॥२७६॥ १४६७ र्ते रक्खे' हिंदुवाण गंजि गोरी गाहंतो। तें रक्खे' जालोर चंपि चालुक साहंतो'॥ तें रक्ख्यो पंगुलिय भीम महिय दे मत्थे। तें रख्यो रिग्रथंभु राइ जाइदी सैहत्थे॥ इहि मरन कीरती पंगकी जियस कित्ति रा जंगुली। पहु परनि जाहु ढिल्ली लगै जु होइ घरे घर मंगुली ॥ २७७॥ १५७२ सूर मरन मंगली सार' मंगली घ्रिह श्राये। वार मंगल मंगली धरण मंगल जल पाये।। क्रिपण लोभ मंगली दीन मंगल कल्ल दीनइ। रुत मंगल माहिसइ मंग मंगल कछु लीनइ।। मंगली जु वार होइ मरण की पति सत्थे तन खंडियइ। खित' चड्ढि' राइ राठौर सड मरण सनम्मुख मंडियइ।। २७८।। १**४७३** 

[२७८] १. स्याल २. धरनि ३. दान ४. दिन्नै ५. लिन्नै ६. खेत ७. चढि

प. साहाब E. सरवर १०. करह ११. धरहू [२७६] १. बन २. राखे ३. ज्यों ४. बिंम ५. राखहि ६. जल [२७७] १. रख्यो २. चाहंतो ३. पंगुरौ ४. मट्टिय ५. रनथम ६. जहव ७. किचि ८. घरघ्घर

मरन दिजइ प्रिथिराज दसिंह छित्रिय करि पयठो।
मीचु लग्गये पाइ कहे धरि श्राव बइहो॥
पंच घाट' सौ कोस कहइ ढिल्ली श्रस कत्थइ।
इक्क इक्क सूरवा' पिक्खि वाहंते वत्थइ।।
घर घरिण परिण रा पंगु के पहुचे इहे बिडित्तनी।
जब लिंग गंग धर चंद रिव तब लिंग चलै किवत्तनी'॥ २०६॥ १५७४
गाथा—

> परि पंगु कटक्कति घेरि घनं। पंच ति कोस निसान धुनं<sup>र</sup> ॥२८२॥ दस १६४० गजराज विराजहिं मध्य घतं । जनु वहर श्रंभ सुरंग बनं॥ परि पक्खर सार पवंग घनी। जन हल्लति हेम समुद्द श्रनी ॥२८३॥ १६४१ बंबर वैरख बर छ्त्र तसी'। विच माहिय साहिय सिंघ रणी।। हरि पत्थि हिमाउत पीत पनी । देखिय लिय रेगा सरद तनी ॥२८४॥ १६४२

<sup>[</sup>२७६] १. पंच २. सूरिमा २. बङ्ग्पनो ४. कावण्यनो

<sup>[</sup>२८०] १ सामंत २ सेन पंग श्राएस

<sup>[</sup>२८२] १. सुनं

<sup>[</sup>२८३] १. विराजित २. तुरंग

<sup>[</sup>२८४] १. तनी २. श्रनी ३. बनी

भगगंकिय भेरि अनेग' सयं। सरगाइनि' सिंधुत्र पृरि' लियं॥ जन भावर भाग समेर करचो ॥२८४॥ १६४३ दल सब्ब स मोरिय रत्त करी। जिन जाइ निकस्सि नरिंद श्ररी॥ गत जाम त्रियाम सु पीत' परी। सय' सद्द श्रयासनु' देव करी॥२८६॥ १६४४ त्रिप जग्गति सन्व तुरंग चढे। विशा भागा पयागहि लोह कढे ॥२८७॥ १६४७ चहवान कमान वि कोप लियं। मिलि भौंहिन खंचि कसीस दियं॥ सर छुट्टति पंग्विण सद भयं। गंध गयंद्नि सुक्क' गयं।।२८८।। १६०= सर एक सविश्वित' सत्त करी। दल लिख्यित नय कत ठक परी।। जहं जानइ सूर न भीर परी। ठिल्लइ चहुवान तु ऋप्प बरी॥२८६॥ १६४९ ठठक्की सेन समि मीर मिल्ले। विड्डरिय सेन सब्वे न कल्ले॥ वैरि चहुवान राठोर जुरे। दिक्खियो पंगरे नैन भरे ॥२६०॥ १६८५

<sup>[</sup>२८४] १. श्रानेक २. सहनाइय ३. राग ४. भांवर ५. भान

<sup>[</sup>२८६] १. खेत २. जय ३. ऋयासह

<sup>[</sup>२⊏८] १. मुक्कि

<sup>[</sup>२⊏६] १. विद्धत २. दिख्लत

कप्पियो वीर विजपाल पुत्तं। श्रबद्धं राइ जम भार' दुत्तं ॥२६१॥ १६६६ संपरे' सेन सइ' सदाहं'। नौमि तिथि थलह प्रिथिराज साहं ॥ राजसं तामसं वेगं प्रगट्टं । मुक्कियं श्रेक सानुक्क वट्टं ॥२९२॥ १७०० संपत्त पत्ते तिरत्थं । सार मनो श्राबद्ध रुद्र इंद्रा तिकत्थं।। निड्ढरहि ढाल गय मत्ते मत्तं। पुद्धि' सावंत सामित्त रत्तं ॥२६३॥ १७०१ भूमि भारित्थ ढर सोइ पत्थं। श्रात्थ बिश्र हत्थ प्रथिराज हत्थं।। विढे वीर सावंत' सा वीर रूपं। जिसे सयल' सादूल सहे सजूपं ॥२१४॥ १७०२ उडे विगावाने स भाने उडंतं। जिरे त्रांकुलाये निकट्टे त्रानंतं॥ ₹ ce9 कंपे काइरह लोह रत्ते सरंतं। जिसो अनल आरंभ पारंभतं ।।२६४॥ १७०२ इसो जुद्ध अनुरुद्ध मध्यान हुवं ॥२६६॥ १७०४

<sup>[</sup>२६१] १. जाल

<sup>[</sup>२६२] १. संहरी २. सीसन्न ३. दीहं ४. थान ५. सीहं ६. बड्ढं

<sup>[</sup>२६३] १. रच्छं २. कच्छं ३. पत्ति ४. उद्दियं

<sup>[</sup>२६४] १. समंत २. सैल

<sup>[</sup>२६५] १. प्रारंभ पत्तं

<sup>[</sup>२८६] १. ग्राबद्ध

नामिय श्रस्सि ढिल्ली निसानं।
पुष्टिरे पंग वज्जे निसानं॥२६७॥
चंपे चाइ चहुवान' हरि' सिंघु नायो।
जिसे सयल' ते सिंघ गज जुथ पायो॥२६८॥

२१४६

**2880** 

### कवित्त

करि जुहार हरिसिंघ' नयो चहुवान पहिल्लो। वरिय अनी सावरी लवस्व सूं लरयो' अकल्लो।। अगम कया' हो' फिरचो धरिन तिलितिल खुरखुंदे। इक्क' लवस्व सों भिरे इक्क' लक्स्बिह रन रुंघे॥ तिल तिल तुरचो नही मुरचो मुरि हय हय आयास भड़। इम जंपै चंद वरिद्या च्यारि कोस चहुवान गड़॥२९६॥२१६१

### दूहा

परत धरिन हिरिसिंघ' कहु' हिरिस्त पंगु दल सध्व'।

मनुह जुद्ध जोगिन पुरह तन मुक्यो सव गव्व'॥३००॥ २१६२
पुनि प्रिथिराजिह श्रित्थि दल बल' राठोर नरेश।

सिर सरोज चहुवान के भंवर सार' त्रिस' भेस॥३०१॥ २१६३

# कवितु

देखि' सुनहु' प्रिथिराज किनक नायो वर' गुज्जर। हम तुम्ह दुस्सह मिलनु स्वामि हुइ जाइ अपन' घर॥ मो' रिवमंडल भेदि जीव लिग सत्त न छंडडं। खंड खंड हुअ' रंड मुंड हर-हार ज मंडडं॥

[२६८] १. चौहान २. हर ३. सेन

[२६६] १. नरसिंघ २. भिर्यो ३. काय ४. हुआ ५. एक

[३००] १. नर्रासघ २. कहुँ ३. स्रब्व ४. प्रब्ब

[३०१] १. फुनि २. बर २. सस्त्र ४. सम

[३०२] १. भी २. ऋायस ३. वड़ ४. ऋषं ५. हो ६. करि

इह° वंस भाजि′ जानइ न कोइ हो पति पंक श्रातुज्क्षयउ । इम जंपइ चंद वरिद्या खट` सु कोस चहुवान गउ ॥३०२॥ २१६४

# दूहा

वड हथ्थिह वड गुज्जरउ' जुज्मि गयउ वैकुंठ। भीर सघन स्वामिहि परत चख कमधज्ज' ऋरि ब्रंद्' ॥३०३॥ २१७८

कवितु

घर तुट्टइ' खुर धार लाल' फुट्टे' सिर उप्पर । तव नायो राठोर त्रिपति प्रिथिराज स्वामि छर ॥ खग्गह सीसु हनंत खग्ग खुप्परिव खरक्खर । स्नोनित बुंद परंत पंक विद्धिय' गयंद धर'॥ वि रिच लोह वरसिंघ सुश्र खंड खंड तन खंडयड । निडर' निसंक जुमंत रन श्राठ' कोस चहुवान गड ॥३०४॥ २२०८

दूहा

समर' रठोर' निराठ' वर निडर' जुज्म गिरि जाम । दिनयर दल प्रिथिराज कूं' चंपिड पंग सम ताम ॥३०५॥ २२०७ चंपित पिछोरिय' गिति" चखह हय पट्टन तनु देख । तन तुरंग तिल तिज' करन भयो कन्ह मनु भेख ॥३०६॥ २२१२

कवितु

सुनहि' बात' विखरे त' लेहि बइठो दल रिक्खिड। चिहुरे होइ' चंपंत स्वामि श्रदबुद' इहु पिक्खिड॥

<sup>[</sup>२०२] ७. इन ८. भिग ६. पट

<sup>[</sup>३०३] १. गुजरह २. निढढुर ३. दिष्ट

<sup>[</sup>३०४] १. फुट्टे २. लार ३. तुट्टे ४. किद्धीय ५. घरष्घर ६. निड्टुर ७. ऋट

<sup>[</sup>३०४] १. सम २. रहोर ३. रहु ४. निड्ढुर ५. कीं ६. भय

<sup>[</sup>३०६] १. ऋच्छिरि २. रिंढ लिंग ३. तिल

<sup>[</sup>३०७] १. सुनहु २. बत्त ३. पखरैत ४. चहूँ स्रोर ५. स्रोटह

पहु पट्टन पल्जानि कटक इसे गयंदह।
समर धीर संघरड भीर बहु परी निरंदह।।
रुक्क्यो सु छगन जइचंद दलु सिर तुट्यो श्रसिवर कट्यो।।
जव लग्गि सहु दल रुक्कियो तब सु कन्ह हयवर चट्यो।।३००॥ २२१३

# दूहा

चढन कन्ह् सामंत ह्य जय जय कहै' सहु देव। मनो कमल करि वर किरन कुर् पंग दल सेव॥३०८॥ २२१७

# कवितु

तव कान्हों चहुवान तुरिय पट्टनु पल्लान्यो।
हंस किरन कित उद्घि मरन अपही पिछान्यो।
कह किर असिवर लयो गहव गय छंभ उपट्टइ।
इह सारइ इहु धाइ देखि अरि दंतह किहुइ॥
वह नर निमंक हय वय सवा पिकला कित छुचित्तयो।।
वह रंड माल हर संठयो वह राव रथ ले जुत्तयो॥३०६॥ २२४७
दूहा

धरनह कन्हह परत ही प्रगट पंगु न्निष हंक्क। मन श्रकाल [संकरह हँसि गहिय तुट्टि निधि] रंक॥३१०॥ २२८३

# कवितु

सिर तुटै रुंधयो गयंद कड्डयो कट्टारो। तिह समरी महामाइ देवि दीन्हो हुंकारो॥

[२०७] ६. हटिक ७. सु तास

[३०८] १. करहि २. सु ३. कलिमल ४. भ्रमर

[३०६] १. पहिचान्यो २. लह्यो ३. गहिब ४. गज ५. दंतन ६. वर ७. कवित्तयो

श्रमिय कलस' श्रायास लिया श्रच्छिरिउ उछ गह।
भयो परत तिहि सद सद जय जय सु कहक कह।।
श्रल्हन कुमार विश्रम सुमो रन किन मानिह मनु मन्यो।
तिम थिह सो लोयन' गंगधर तिम तिम संकर सिर धुन्यो।।३११॥ २२९७
दहा

धुनि सीस ईस सिर ऋल्हनह धन धन किह प्रिथिराज । सुनि कुप्यो ऋचलेसु वर मही वरन दिवि राज ॥३१२॥ २२<mark>९९</mark> कवित्त

किर सु पैज अचलेसु सुकति चहुवान खगा गह।
अरि दल बल संपारिग' पूरि धर भरित' रुधिर दह॥
मच्छ ति हय वर फुरिह' कच्छ गज छंभ विराजिह।
उत्रर हंस उड चलिह हंस सुख कमल विराजिहि'॥
चउसिंह सह जय जय करिह छत्रपतिय परि संचिरिग'।
बोहित्थ वीर बाहर भरिउ ढिल्जिय पर्ति चढियउ तुरिग ॥३१३॥ २३१२

# दूहा

श्रम्बल श्रमेत जु खेत हुत्र परिग पंगु वहु रा**इ**। पट्टन वइ<sup>र</sup> पहु पट्ट छर विद्यु विरवर धाइ'॥३१४॥ २३१४ *कवित्त* 

दिनियर सिव' दिन जुद्ग जूर् चंपइ सावंतिह'। पर जप्परि सर परइ परिह उप्परि धावंतिह'॥ दल दंती विच्छुरहि हय जु हय हय किन नंकित। श्राच्छरि पर'हर हार धार धारिन कननंकित॥

[३११] १. सद २. रन क विमानह ३. लोचन

[३१२] १. संहर्यो २ भिरत ३. तिरहि ४. ति राजिहि ५. संचरिय ६. दिन्नीपति ७. तुरिय

[३१४] १. छुर २. उठे विंम ३. विरुमाइ

[३१४] १. सुत्रा २. सामंतन ३. धावंतन ४. वर

जय जय जु घंट जुग्गिनि करह किल कनवज ढिल्लिय वयर । सामंत पंच खित्तहि स्विपग भिरत भंति भइ विक्सहर ॥३१५॥ १७३३

#### गाथा

विखहर पहट्ट परयं हय गय नर भार सार हत्थेन।

रह रोस पंगु भरियं श्रोघरियं वीर विवेन॥३१६॥

किन्तु

परचो माल चंदेलु जिन्ह' धवली धर गुज्जर।
परचो मान मट्टी भुवाल घंटा' घर अग्गर॥
परचो सूर सावरो' जेन वानो' मुख मुच्छहि।
हसे जेत पावार जेन विरदाविल अच्छहि॥
निर्वान वीर धावर धनुह नव तर एक निरंद दल।
ए परत पंच भउ जुग पहर' अगनित भंजिश्र पंग बला। १९०॥ १०१८

चढ्यो सूर मध्यान्ह पंग परतंग गहन किय।
स्विभर खेह खह मिलिय स्वन इह सुनिय लीजु लिय।।
तब निरंद जंगली कोह काढीय' चंक' श्रिस।
धीर'धुम्मिलि धुंधरिय मनहु दल मंभ दुतिय सिस।।
श्रिर श्रुक्त रत्त कोतुक कलह' भयो न भवह भिरंत भर।
सामंत निघट तेरह' परिग त्रपति सु पिंदुश्च पंच सर।।३१८।। १७१६

# दूहा

दुइ सर' अस्व सि' पक्खरह दुइ त्रिप इक संजोगि'। १७७१ जुरि घर' श्रित्थि' न रित्थि' करि श्रव जंगलवे भोगि ॥३१६॥ १७३३

[३१७] १. जेन २. मान ३. थट्टा ४. सामलौ ५. वानै ६. विप्पहर [३१८] १. सुरनि २. कड्ढी ३. बंक ४. घर ५. धुम्मरिय ६. कलस ७. पंचह [३१६] १. वर २. नि ३. संजोइ ४. घर ५ झाड ६. निरद्ध

#### कवित्त

रयन' रास रावत' रनह रन रंग' रंग' रस।

उठत एकु धावत्त पंच वाहत्त वीर दस।।
वित चालड' मोहिल्ल मयंदु मारुव मुह मंघड।

अरुन श्रिर लंधिया पंग पारस दल खंधड'।।

नारयन' नीर बंधड वरन दिव दिवान' गो देवरड।

कलहंत जीव' सामंत मुऋ रहिड स्वामि सिर सेहरड।।३२०॥ १००४

### दूहा

संभ सपत्तिय त्रिपति रन द्विय' पारस परि कोटि'। रहे सूर सामंत जिक दिखिय' त्रिपति तन चोट॥३२१॥१७७० कवित्तु

निसि नवमी सिरि चंदु हक्क वाजी चाविहसि।
भर' श्रभंग सावंत' वीर वरखंति मंत्र श्रसि।।
श्रजुत' जुद्ध श्रावद्ध इस्ट श्रारंभ सत्त वर।
इक जीव दस घटित दस त ठिल्लिह सहस भर।।
दिष्ठउ न देव दानव भिरत सुहर'रत्त रत तिय'सु पल'।
सामंत सूर सोलह' परिंग गन्यो न पंग श्रभंग दल।।३२२॥ १९२६

छद भुजंग प्रयात जाति

भयी शरीर दूकंक श्रंके प्रमानं ।

परे सूर सोलह तिके नाम श्रानं ॥

परे मंडली राउ माल्हंत हंसो ।

जिने हंकिया पंग रा सख न गंसो ॥३२३॥ १६२७

- [[३२०] १. रेन २. रावत्त ३. जंग ४. श्रंग ५. वारङ ६. मध्ये ७. खद्धे ८. नारेन ६. देवान १०. बीज
- [३२१] १. बिय २. कोट ३. देखि
- [३२२] १. भिरि २. सामंत ३. श्रायुत ४. जूह ५. रित्तय ६. वल ७. सोरह ८. मोरे [३२३] १. भये राय दुश्र कंक इक्कै समानं २. पारिया

परचो जावलो जाल्ह सावंत भारो। जिने पारिये पंग खंधार सारो ॥ परचो वारी' वाघ वाहे दुहत्थं। भिरे पंगुर भगो भरे हत्थ वत्थं ॥३२४॥ १६२८ः परचो वीर जंदावली' राउ वाना<sup>२</sup>। जिने नाखिया' नैन गयदंत नाना॥ परची साह जो सूर सारंग गाजी। दुहं सत्थ भरुयो भले हत्थ माभी॥३२५॥ १६२६ परचो पाधरी राउ परिहार राना। खुले सेरं सारंगु ले पंग वाना॥ जवे उपटे पगा श्रावद्ध नीरं। तहां सांखुला सीह भुज पारि भीर ।।३२६।। १९३० परचो सींघ सिंघास साद्र' मोरी। जगी लोह अगी छगी जान होरी।। भिरचो भोज अगो नही सार जगो। ढरचो पंग मानो नही जूर लग्गे।।३२७॥ १९३१ परचा राउ भोहाउ भो' चंद सक्खी। इके कुसम नखों इके कित्ति भवर्खां ॥३२८॥ १९३२

# दूहा

म्रित घर कुसल न जेतु सह लब्भ सु कित्तिय भूर। तिहि सुख प्रगट सु पिंड किय तिहि संघरि गय सूर॥३२९॥

<sup>[</sup>३२४] १. वगारी २. खगा

<sup>[</sup>३२४] १. जादौं २. वानं ३. नंषिया

<sup>[</sup>३२६, १. पद्धरी २. सेल ३. पंग ४. सिंह

<sup>[</sup>३२७] १. सादल्ल २. लगे ३. स्त्रंगं ४. लगे ५. भगी ६. मल्ल ७. जूह

<sup>[</sup>३२८] १. भोंहा उभै २. साखी ३. नंषै ४. भाखी

#### कवित्त

कित कल्य अशिजननु मिलिड भर हर विनु भग्यो।
अजस न लिय जस हीन भग्ग यो अगम न लग्यो॥
पहु न लिश्चड जीवंत गद्यो' अपजस निहं सुम्यो ।
कायर' जिम द्वरि न रह्यो
चिल गयो न मंदिर रह्यो मरन जानि भुक्यो अनिय।

भग्गुल धिवय ॥३३०॥ २३४४

### दूहा

परत देखि चालुक्क धर करिय पंग दल कूह। इम सु देव इंदहि परस रहे विंरि ऋरि जूह। ३३१।। २३४६

#### कदित्त

राह् रूप कम धन्ज गन्जि लग्ग्यो श्रायासिह ।
धारि तत्थ उर जानि फिरिड पांचार निन्ह तिहिं॥
रिध मधु जब करि जीव तनु तिलिमिलि पिंड उसि।
रत्तु सीस श्रार गिहग पानि सुद्धियई केस कुसि॥
करि त्रिपति सारु त्रिप पंगु दल श्रद्ध्युय पति जय सब्बु किय।
उम्रह्मो महित प्रिथिराज रिव सलख श्रालख मुजदान दिय॥३३२॥ २३६२

- [३३०] १. गयौ २. सुन्यां ३. ग्र्योर ४. दिसह
- [३३१] १. करिंग २. इन्द्रह ३. परिं ४. वीटि
- [३३२] १. स्त्राकासह २. फिरघो ३. पम्मार ४. न्हान ५. रुधिर ६. मद्ध ७. खंड ८. सोमियइ

जिते' समर लक्खन बघेल श्राहनित खग्गवर।
तिधर [ तुट्टि धरनिह धुकंत निबरंत ] श्रध घर।।
तहाँ गिद्ध [ रव रुरिंग श्रंत गिह ] श्रंतरु लग्ग्यो।
तरुन' तेज सब्बासु पमुकि' पावन घन चग्ग्यो।।
तिहि सह' सीस' संकर धुन्यो श्रमिय बिंदु [ सिस ] उल्हस्यो।
विद्युरथड घवल संकिय गवरि डरिंग' गंग संकर हस्यो।।३३३।। २३७२

#### दूहा

दीउ' दान पावार'जब श्रिर पंगह सब खेल।

मरन जानि मन मज्भ रिउ गिरि'लिक्खिनह' वघेल'।।३३४॥ २३६३

परत बघेल सुभेल' किय रिठ राठोर सुभार'।

जब दस कोस दिली रिहय फिरि तोंवर त पहार ॥३३४॥ २३७६

# कवित्त

दल पंगित राठोर त्राति त्राति चंपी ढिल्ली' घर'।

तव जंप्यो प्रिथिराज पंगु वंसह पहुरण हर'।।

हिर हत्थिहि हिरि गहिह वान रक्खिह इनि बारह।

सेस सीसु बंपियड दाढ दिल्ली भई भारह।।

कहें चंदु इस श्रपुव सुनि त्रिप रक्खिह विंहु मुव भरचो।

फिरि कंपि संकि जयचंद दल तोंवर सिरि टट्टुर धरयो।।३३६॥ २३८३

[३३३] १. जीति २. तरिन ३. पवन ४. नाद ५. ईस ६. टरिंग

[३३४] १ दियौ २ पम्मार ३ लिर ४ लक्खन ५ बध्धेल

[३३४] १. मेल २. रन ३. मार

[३३६] १. दिल्ली २. भर ३. नर

वेद कोस हरि सिंघ उभय तिश्र तिहि वडगुज्जर। इक बान हरनयन निडर नीडर भुइ मज्भर॥ छगनु पत्तु पल्लानि कन्ह खंचिय द्रिग'पालह । श्रव्हवाल द्वादसनि श्रचल विद्या गनि कालह।। ंसिंगार विंक्त सालख्ख दिय पंगु राउ फिरि गेहुगउ। सामंत सत्त जुड़मे प्रथम ढिल्ली पति प्रिथिराज मद ॥३३७॥ २४०३ मुङ्लिल

> ढिल्ली पति ढिल्लीय संपत्तड। फिरि पहु रंग राउ ग्रह जत्तउ॥ जिम राजन संजोगि सु रत्तड।

# दूहा

दिव मडन तारक सयल सर मंडन कमलानु। जस मंडन नर भर सयल' महि मंडन महिलानु ॥३३८॥ २४६२ पहिलहि' मंडन त्रिपति ग्रिह कनक कंति ललनानि। तिहि उप्परि संजोग नग धरि रख्यो विल वानि ॥३४०॥ २४६३ राजन तिन सह प्रिय प्रमद तन कामिनि गिनि भोग। सरइ नि खलु लग्गत पलिति त्रिम नयनन ति संजोग ॥३४१॥ २४९४ सुभ हरम्य मंडिम त्रिपति दिपति दीप दिव लोक। सुकल मुक्ख श्रमितु भरहि करहि जु मनुह श्रमोक ॥२४२॥

त्रगर धूम' मुख गोडख' उन्नए' मेघ जनु। मोर मराल' निरत्त हिरन्नहि मित्तु' धनु'॥ सारंग सारंग रंग पहुक्कहि पंखि रसि। विज्ञल काक लसंति भाग∓कहि जासु मिसि।।३४३॥ २५४२

[३३७] १. द्रग २ सथ ३ सोरों पुर ४ अप्रय

[३३६] १. सु भर

[३४०] १. महिलन २. संजोगि ३. वलवान

[३४३] १. धुम्म २. गौखह ३. उनयो ४. मल्हार ५. मत्त ६. घन ७. काकल सानि

# लघुतम रूपान्तर की पुष्पिका

संवत् १६६७ वर्षं शाके १४३२ प्रवर्तमाने आस (1) ढ मासे
शुक्लपत्ते पंचमी तिथी महाराजाधिराज महाराजा
श्रीकल्याणमल्लजी तत्पुत्र राजा श्रीभाणजी तत्पुत्र
राजा श्री भगवानदास जी पठनार्थं॥
श्रेय कल्याण श्री शूभं भवतु॥

त्रा रासो धारणोज गःमना बारोट पथु वजानो छे त्राने ते धारणोजः वाला कीशोरदास हेमचंद शाह मार्फत कॉपी करवा मलेल छे.

[३४४] १. मिलि सुर [३४४] १. जुव २. जूथ ३. जवादि ४. सरद ५. वर ६. बीन [३४६] १. दै २. प्रिय

# शब्द-कोश

|                     | •              | त्र                 | ग्रंडंगुले         | २७ <b>१॰</b> ३                 | ग्रनंग            |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| <sup>%</sup> श्रंकन | ७६:३           |                     | *ग्रंत             | ७ <b>५.</b> ४, १७७ <b>.</b> ४, |                   |
| <b>ग्रांके</b>      | ३२३:१          | त्र्य का            |                    | २६४'४, ३३३'३                   |                   |
| <b>ऋंकु</b> िग      | १८२.५          | <b>ऋं</b> कुरित     | <b>े श्रांतर</b>   | २७० पू                         | दूरी              |
| <b>ऋंकुरे</b>       | 885.8          |                     | ग्रांतरे           | २७४'५                          | ŦĬ                |
| त्र्यं कुल। ये      | २९५.५          | <b>त्र्यकु</b> लाये | श्रंदोलिता         | દપ્ર १                         | <b>ऋान्दो</b> लित |
| <b>ऋंकु</b> सह्     | 53.8           | त्र्यंकुश का        | <b>ऋं</b> घ ं      | १७०.८                          | ऋंघा              |
|                     | 586.8          | <b>त्र</b> ंकुर     | ऋंधियारी           | २७०-१                          | <b>श्रं</b> धकार  |
| ग्रंखिय             | १२०.३          | (स्त्राख्या) कहा    | ∜र्द्यांब          | २२.४                           | माँ               |
| ग्रंखी              | १५६.१          | चाहना (स्राकांद्ता) | ं द्यंबर           | प्रद•१, २०६-१                  | श्राकारा          |
| <b>त्र्यंग</b>      | ६०"३, ६        | ७'४, ६ <b>८'</b> ४, | श्रंभ              | २०४'२, २०६'३,                  |                   |
|                     | १३०°४,         | १६७•३,              |                    | २⊏३ॱ२                          | श्रम              |
|                     | १७१•२,         | २६५.४               | <b># श्रंभसु</b>   | २५.२                           | <b>च</b> ल        |
| *ग्रंगना            | \$.238         | नारी                | <b>ेश्रंभो</b> रुह | ८८.१                           | कमल               |
| श्रंगमें            | २७४ ६          | ऋंगीकार करना        | <b>त्र्यं</b> सु   | ७६.४                           | ग्रश्             |
| <b>ऋंग</b> ह        | ६१.४, ४        | ६२'१ ऋंगका          | श्रकल्ले           | <b>२</b> ९६.५                  | श्चिकेला          |
| श्चंगा              | २ <b>२५.</b> २ | <b>ग्रं</b> ग       | त्रकाल             | १५३'२, २२८'२,                  |                   |
| ऋंगीकित             |                | <b>ऋंगी</b> कृत     |                    | ३१०.५                          | <b>ग्रस</b> मय    |
| <b>ऋंगे</b>         | २३२•२          | ऋंग में             | त्र्यकुल्ल         | १६२•१                          | <b>श्र</b> कृत    |
| <b>श्रंगु</b>       | <b>१३२</b> *४  | <b>ऋंग</b>          | *ग्रखंड            | 5 <b>8</b> 8.6                 |                   |
| <b>ऋंगु</b> री      | ३३°१           | <b>त्र्यंगु</b> लि  | त्र्राखारे         | २ <b>५</b> ६.२                 | श्रखाड़ा          |
| <b>ः श्रंगु</b> लि  | ७८°३, १        | <b>દપ્ર</b> .ક      | ग्रयस्वी           | १E <b>E</b> .5                 | देखा              |
| ऋंग-रंग             | ६८ ३           | त्र्यंगराग          | श्चगणिन्त          | २३१'१                          | श्रगिंग्त         |
| *श्रंचल             | ३७.४,          | १६२ <sup>.</sup> ३, | <b>श्र</b> गनित    | ३१७ <b>°६</b>                  | <b>त्र्रग</b> णित |
|                     | ३४ <b>५.</b> २ | श्रंचल              | श्रगम              | ७०'१, ३३०'२                    | त्र्यगम्य         |
| <b>ऋंगु</b> लिय     | १७०°३          | <b>त्र्यं</b> जलि   | त्र्यग             | २५४•२                          | ग्रग्र            |
| श्रंजुलीय<br>-      | १७१.१          | <b>ऋं</b> जलि       | त्र्रगर            | 8.32 <i>8</i>                  | श्रगरु            |

<sup>\*</sup> तत्सम

| श्चगार                    | 66.8     | श्चगार            | ऋत्थि               | २,६४.५, ३१६.                                | २ श्रस्त्र              |
|---------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                           | उ १०७"२  | श्रिषल, श्रगला    | श्चदबुद             | ३०७°२                                       | <b>श्रद्</b> भुत        |
| श्चारगे                   | 28.5     | श्रये             | श्रद                | ३८.४, ५०४.३                                 | ग्रर्घ                  |
| श्चरगैं                   | २७०.४    | <b>त्र्यं</b> गे  | श्रद्रिष्ट          | E3.4                                        | श्रदृष्ट                |
| श्रगार                    | ३ १७ २   | श्रग्र            | श्रध                | ३ <b>३३.५</b>                               | <b>श्र</b> र्घ          |
| श्रगी                     | ३२७:२    | श्चारिन           | <b></b> ≉श्रधर      | ३८'१, ५०'३                                  |                         |
| त्रमो                     | ३ - ७ ३  | श्चर्य            | ग्रध्य              | २७०.१                                       | त्र्यर्ध                |
| <b>®श्रघ</b>              | २६ २     | पाप               | <b>ॐ</b> ग्रनल      | ₹ <b>٤५.</b> ४                              |                         |
| श्रचल                     | ३१४ १,३३ | ७'४ स्थिर         | <b>ॐश्र</b> निल     | २३९'२                                       |                         |
| श्रचलेसु                  | ३१३.४    | श्रचलेश, रांजा    | श्रनी               | २७०५, र⊏३                                   | ४ सेना                  |
| श्रचलेसु                  | वर ३१२ र | श्चचलेश्वर, राजा  | <b>ग्र</b> नु       | १५१•२                                       | ग्रन्यथा                |
| ग्रचार                    | १८६.५    | चारा              | <b>ग्र</b> नुरत्ति  | ४१६३१४                                      | श्रनुरक्त               |
| श्चचेत                    | ३१४°२    | श्रचेतन, बेहोश    | श्चनुसरहि           | 850.8                                       | <b>त्र्रमुसर</b> ण करना |
| <b>क्षश्र</b> च्छ         | २२५.२    | स्बच्छ            | <b>त्र्यनुस</b> रिग | T १ <b>१</b> २ <sup>°</sup> ४               | श्चनुसरण किया           |
| श्रच्छइ                   | १६८:४    | श्रच्छे           | त्रानुरुद्ध         | २६६ १                                       | त्र्यनिरुद्ध            |
| <b>श्र</b> च्छरि          | ३१५ ५    | <b>श्र</b> प्सरि  | *ग्रनुहा            | र ११ <b>०</b> °६                            |                         |
| श्रच्छरी                  | १७३°२, २ | २५.२ श्रप्सरा     | *श्रन्प             | १२ <b>१<sup>:</sup>१</b> , १४२ <sup>:</sup> | ?                       |
| अच्छहि                    | १६२०२, ३ | १७'४ स्वच्छ       | <b>ग्र</b> नेक      | ३५'२, ६७'२,                                 | ⊏७ <b>ं</b> ३,          |
| ऋच्छहु                    | १५० २    | श्रस्ति           |                     | ११५ २, ११६                                  | ۲,                      |
| <b>ग्र</b> च्छारि         | उ ३११'३  | श्चप्सग           |                     | १७३ १, १७७ :                                | ₹                       |
| श्रन्छि                   | ३२.२     | <b>श्र</b> ित्    | श्रनेग              | ર≒પ્ર'શ                                     | श्चनेक                  |
| श्चन्छे                   | १६-३     | श्रन्छे           | श्रन्नोन्न          | ६१ ४                                        | श्चन्ये!न्य             |
| श्रह्यार                  | १८०.६    | चार               | *ग्रनंग             | ३६.४, १७१.२                                 |                         |
| श्रज                      | १८१.१    | স্থাত             | *ग्रनंतं            | ર <b>દપ</b> ંર                              |                         |
| <b>श्र</b> जुत            | ३२२•३    | श्रयुत, श्रयुक्त  | श्चनंदने            | २४२.५                                       | श्रानंद (न)             |
| श्रहति                    | २०६•२    | श्रष्ट इति        | त्र्यपजस            | ३३०°३                                       | श्रपयश                  |
| श्रहिय                    | २५६・२    | <b>श्र</b> स्थितं | ग्रपन               | ३०२•२                                       | श्चपना                  |
| श्रड्दा                   | २५१°१    | श्राधा, श्रर्ध    | *ग्र <b>पर</b>      | ३१ <b>५:६</b>                               |                         |
| श्चे <mark>श्र</mark> ाति | 88E.5    | ·                 | श्रप                | २४६°२, २७६                                  | ३ श्रपना                |
| <b>श्र</b> ती             | २६२-२    | <b>श्र</b> ति     | श्रपग               | <b>૨૭૫</b> • ફ                              | त्र्यपना                |
| श्रमी                     | ५६.५     | श्चिति            | श्रप्पतं            | <b>१:3</b> १                                | श्रर्पित                |
| ऋत्थ                      | 863.8    | ग्रस्त्र          | श्चप्ययं            | १७७.४                                       | <b>ग्र</b> र्पितं       |
|                           |          |                   |                     |                                             |                         |

| <b>श्र</b> प्पहो | ₹08-2                | श्चपना          | ग्ररप                |                 |               | <b>ઝ્રા</b> ર્પ   |
|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| श्चप्यउं         | १६८.३                | ऋर्पित करूँ     | श्चरब्बी             | १६०.४           |               | श्चरबी            |
| श्चिपग           | १२३.१, १४८.६         | ऋपिंत किया      | *ग्ररविंद            | प्रदः४          |               |                   |
|                  | १४८२                 | ऋर्पित किया     | *ग्रारे              | ३०.४, ह         | 8.8,          |                   |
| श्चप्पु          | ४८.४, २७४ र          | श्रपन।          |                      | १⊏६∙३, २        | ७४ ६,         |                   |
| श्रपो            | १०० ३                | श्चपना          |                      | ३३० २, ३        | ३१•२          |                   |
| श्रपा            | १३८.५                | श्चपना          | श्चरिजन              | मु ३३०.१        |               |                   |
| <b>श्र</b> पु    | २७३ ऋप               | ने ऋाप, स्वयं   | *ग्रारिदल            | न ३१३.२         |               |                   |
| ऋपुञ्च           | ७४"३                 | ऋपूर्व          | श्चरिन               | 5=.5            | श्ररि (बहु    | वचन)              |
|                  | ३३६'५                | ऋपूर्व          | श्चरिय               | १३·२            |               | श्रिर             |
|                  | २४५.२                | ऋपूर्व          | श्चरी                | २८६.५           |               | श्चरे             |
| <b>ऋ</b> पंति    | १७१ <sup>.</sup> १   | <b>ग्र</b> पेति | श्रर                 | २.५, ८०:        | २, १६० १      | श्रीर             |
| श्रब             | १८४'३, ३१ <b>६'२</b> | ग्रव            | ग्ररुन               | ३१ <b>⊏'५</b>   |               | ग्ररुग्           |
| <b>ऋ</b> ब्बीर   | ६४.३                 | <b>ग्र</b> ाबीर | ग्रहने               | 40%             |               | श्रहण्            |
| <b>ग्र</b> ब्बुय | ३ <b>३२</b> ·५       | <b>ग्रा</b> भू  | श्चरोह               | પ્રશ્'ર         |               | श्चारोह           |
| ऋब्बुऋ           | २०८ ३                | ऋावू            | ®श्र <mark>लक</mark> | 85.8            |               |                   |
| श्रब्भ           | १२६.२                | ग्रभ            | श्रलक्कं             | <b>4</b> १'२, १ | १८'२          | श्रलक             |
| *श्रभिम          | ान ६६°१              |                 | श्चलक्ख              | १३८ ३           |               | श्रलद्व           |
| ऋभंग             | ३२२°२, ३२२′६         | ग्रभग्न         | ग्रलख                | ३३२.६           |               | श्रलद्य           |
| श्रमग            | 9.8                  |                 | श्चलिंग              | य १६०°१         |               | श्रलग्न           |
| श्रम्महि         | १६८ ३                |                 | ग्रलप                | १६०३            |               | ग्रल्प            |
| श्रमरव्ह         | रि <b>२६</b> :२      |                 | श्रलाप               | · १२२°१         |               | श्रालाप           |
| श्चमलि           | न २६:३               | श्रमलत्व        | क्ष <b>त्र्राल</b>   | २८-२            |               |                   |
| श्चिमिय          | <b>३११</b> °३        | श्चमृत          | श्चांलय              | १२८.१           |               | श्रति             |
| श्रम्नित         | १€३.5                | ग्रमृत          | त्र्यलुज्भ           |                 | ऋलुब्घ,       | उलभः ?            |
| श्रम्रितु        | <b>३४२·</b> २        | <b>ग्र</b> मृत  | त्र्रालुज्भ          | उ ३०२.४         |               | ऋलुब्ध            |
| श्रमीलि          | ६५.५                 |                 | ऋहदर                 | <b>રે</b> ૧૧ મ  |               | <b>ग्रल्</b> हड़  |
| श्रयास           | १६५'२, रद्धः         | ४ श्राकाश       | ग्रल्हञ्             | ते ३३३'५        | ग्रल्हड       | पन किया           |
| *श्रर्क          | १५.१, ४६.४,          |                 | श्रल्हव              | ल ३३७ ४         | 4             | <b>ग्रल्</b> हपाल |
|                  | प्रक २, ६५.२         | सूर्य           | <b>ग्र</b> वद        | ४० र,           | १ <b>९१</b> २ | श्रावद            |
| श्चरंभ           | २०६.३                | <b>ऋ</b> (रंभ   | श्रवन्न              | ११८:२           |               | श्रवएर्य          |
| श्चरधंगे         | २६ · ३               | ऋर्घाग          | श्रवास               | १६५.१           | , १८५ २       | श्रावास           |

| ग्रवासि          |                 | श्रावास में          | त्र्याकास        | ६०.१,               | १५६ ४    | श्राकाश            |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|
| श्चवासः          | न १६४°२         | श्रावासों            | <b>ॐश्रागत</b>   | २६⊏∙१               |          |                    |
| <b>ऋ</b> वरेख    | ४८"३            | श्रवलेख <sup>०</sup> | <b>ॐश्रागमे</b>  | २५७ ४               |          |                    |
| श्रस             | २७६*३           | ऐसा                  | श्राचरे          | १७३°४               | श्रादरे, | <b>त्रादर किया</b> |
| श्रसनान          |                 | स्नान                | श्राठ            | ६७'२                | ·        | ऋष्ट               |
| ग्रंग्रसम        | नह २०२.२        | त्र्यासमान           | <b>%श्राडंबर</b> | ( ५५ ३              |          |                    |
| ग्रसाद्          | ११५:२           | ऋाषाद                | त्र्यादर         | १०६ १               |          | त्र्यादर           |
|                  | . ३४ <b>६.६</b> |                      | *श्रादि          | <b>૨૪૫</b> °        |          |                    |
| <b>ेश्रसि</b>    | ,               | •                    | श्रानि           | २०५४                |          | ले आकर             |
|                  | १६६•२, २६       | <b>⊏</b> '२,         | श्राने           | १५४ र               |          | ले त्र्याए         |
|                  | ३१८ ३           |                      | श्रानं           | ३२३ २               |          | त्र्यन्य           |
| ग्रसिय           | २३०.२           | श्रमी (श्रशीति)      | श्रापए           | १७१ ४               |          | श्रर्पित किये      |
| ³ऋ¦सव            | र २६६.४,        |                      | श्चापस           | २३ २,               |          | परस्पर             |
|                  | ३०६.३ ३०७       | 'Ч,                  | श्राभरनं         | ₹४°२                |          | ग्राभरण            |
| श्रस्य           | २ <b>६७°१</b>   | श्रांस               | श्रायान          | १५१ १               | श्रज     | न, ग्रज्ञानी       |
| ग्रमी            | २७४∙६           | <b>ऋश</b> ोति        | श्रायास          | ₹દદંપ્,             |          | त्र्याकाश          |
| त्रमु            | १६२.२           | त्र्रास, ऐसा         | <b>ग्रा</b> ये   | २७≒°१               |          |                    |
| ग्रमोक           | ३४२°२           | श्रशोक               | <b>ग्रा</b> रोहि | પુપુ <sup>*</sup> १ |          | चढ़कर              |
| ग्रस्टमी         | २७० २           | ऋष्टमी               | <b>ैश्रारं</b> भ | २२६ २,              | २६५ २,   | •                  |
|                  | ात २६६ २        |                      |                  | ३२२ ३               | •        |                    |
|                  | १७५ १, ३१६      | ं१ ग्रश्व            | त्र्यालमी        | ३८°२                |          |                    |
| ग्रह             | ३४६ ३           | श्रथ                 | त्र्यालापु       | <b>१४પ</b> ંર       |          | त्रालाप            |
|                  | १६७.२           | <b>त्र्रा</b> थवा    | त्र्याली         | र⊏०ंर               |          | ग्रलि              |
| ग्रहिह           |                 | श्रस्ति, है          | †श्राव           | २७ <b>६ ५</b> , ३   | २७६°२    | য়াৰ               |
| ग्रहारे          | १५४'१           | ऋाहार में            | त्रावज्म ः       | २२६ ४               |          | त्र्यावद           |
| <b>ऋ</b> हुद्विय | २७१ र           | <b>त्र्याधिस्थित</b> | *श्राबद्ध        | र६३ र,              | ३२२ ३,   |                    |
|                  |                 |                      |                  | ३२६ रे              |          |                    |
|                  | आ               |                      | त्र्यावध्य       | १२°२                |          | त्राबद्ध           |
| त्राइ            | 5.8° € €        | श्राकर               | श्रावधे ।        | १५५ र               |          | त्राबद्ध           |
| त्राइस           | १२५.५, १७०      | ۲,                   | श्रावज १         | ३४ र                |          | त्रावद             |
|                  | १४४ १           | त्रादेश              |                  | ६८.४                |          | त्र्याता है        |
| त्र्याउ          | १०६ र, १४५      | ३ त्रात्रो           | क्ष्यावास १      | 58.8                |          |                    |
|                  |                 |                      |                  |                     |          |                    |

| श्रावि                | ६७ <sup>:</sup> <b>२</b>    | ग्राकर              | इत्तनहि            | · 53,13                                                         |                             |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| श्राव<br>श्रावै       |                             | त्राकर<br>स्राता है |                    |                                                                 | इतना                        |
| श्राप<br>श्रास        | ,                           | आता ह               | इत्तन<br>इत्तने    |                                                                 | <b>इ</b> तना<br>            |
|                       | ने ६८१                      |                     |                    | १५५ <b>२</b>                                                    | इत <b>ने</b><br>——          |
|                       | २५७%                        |                     | इत्तु<br>इते       |                                                                 | <b>ग्र</b> त                |
|                       | ते ३३३ <sup>.</sup> १       |                     | इत<br>∜इतो         |                                                                 | इतने                        |
| -                     | र ४७ <sup>.</sup> ३         |                     |                    | १७६ ६                                                           | , <b>ग्र</b> त              |
|                       |                             | है                  | इनिहार<br>इनि      |                                                                 | श्रनुहार                    |
|                       |                             | रू<br>√ स्था-       | হ।শ                |                                                                 |                             |
| त्राहुट्य<br>श्रांगमः |                             | 🛶 स्या-             | 277                |                                                                 | इन्हें                      |
|                       | 5 <i>EY</i> .8              |                     | इम                 | ્રપ્ર' <sup>રૂ</sup> , ११૦'ર,<br><b>૨</b> ७૦'૬, ૨ <u>૬૬'</u> ૬, |                             |
| Aller                 |                             | <b>ग्रा</b> न्त्य   |                    | २७० ५, <i>२८८ ५,</i><br>३३१ <b>:२</b>                           |                             |
|                       | इ                           |                     | इसो                |                                                                 | ऐ <b>सा</b><br><del>२</del> |
| इंद                   | <b>≂ο.</b> ₹                | इंदु                |                    | ्रहर <b>ः</b><br>इन <b>र</b> ःइ                                 | ऐसा                         |
| इंपाई                 | ३३ <b>१.२</b>               | , ,                 | <sub>ं</sub> इह    |                                                                 | <b>इ</b> ष्ट                |
|                       | <b>२६३</b> .२               |                     | જર્                | ,                                                               | ۲. ۲,                       |
| <b>*इंदु</b>          | ११४, ३२२,                   |                     |                    | -                                                               |                             |
| _                     | ४८.र, ६३.४,                 |                     | इहति               | ्रिक्ट <b>१</b>                                                 | यह<br>—-                    |
|                       | श्च्द•४, १६६ <sup>.</sup> १ |                     | रुहा∖।<br>इहि      | . १८ <b>६</b><br>११०°६, २७७ ५                                   | यइ                          |
| इंदुराज               | ६३                          |                     | ३।६<br>इहे         | १६१३                                                            | इसे                         |
| इंदो                  | 22.8                        |                     | २ ६<br>इ <b>है</b> | . १५१ २<br>. २६ <b>६ '</b> ५                                    | इसे                         |
| इक                    | ३.६, ६.३, १०२.१,            |                     |                    |                                                                 | यही<br>                     |
|                       | ३२२४,                       | एक                  | इहु                | १६६ २, ३०७ २                                                    | यह                          |
| इक्क                  | ६२, ११०४,                   | •                   |                    | ई                                                               |                             |
|                       | १७७ २, २७६ ४,               |                     | ईस                 | २५.१, ५१ ४, ३१                                                  | २१ ईश                       |
|                       | ₹९६.४, ३३७.२                |                     | उंक                | ११ <b>≒.२</b>                                                   | , , ,                       |
| इक्कावन               | इ १ <sup>.</sup> १          |                     | उखारे              | २६० २                                                           |                             |
| इक्कन्त               | १६०%                        |                     | उग्रलो             |                                                                 |                             |
| इक्कु                 | ३'६, १६०'४                  |                     | उम्रो              | २२६ • २                                                         |                             |
| इके                   | ३२ <b>८</b> °२              |                     | उच                 | <b>૨</b> ૭ <sup>.</sup> ૨                                       | उच्च                        |
| इच्छ                  | १२३'२                       | इच्छा               | *उच                | <b>રે</b> હ∙૨                                                   | J-4                         |
| इत्त •                | ६६.५                        | इतना                | उचरे               | ६१'४, ६४'१ उच्च                                                 | ारमा किया                   |
|                       |                             | •                   |                    | ,                                                               | । १५ । मन                   |

|                |                                        |             |              |              | ~                   |              |
|----------------|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
|                | 8 03                                   | उच्चारण्    |              | १३.२ १४      | र, १९१ र            |              |
| उचारहि         |                                        | ारण करता है |              | 8008         |                     | <b>उतरा</b>  |
| उच्छ           | १४१ र                                  |             | उत्तरिय      |              |                     | उतरी         |
| उच्छरे         | ३६-१, २ <b>२७° १</b> :                 |             | *उद्य        |              |                     | •            |
| उछुंग          | १७३.२                                  | उत्संग      | उद्दंगह      |              |                     | उर्घ ऋंग     |
| उछिये          | ११.स                                   |             | <b>*उदित</b> |              |                     |              |
| उजग्गे         | <b>£</b> 8.8                           | जगे         | •            | 8E 8, 87     |                     | उदय          |
| उजले           | ३७.२                                   | उज्ज्वल     | उद्धरे       |              | उइ                  | द्वार किया   |
| उज्जेये        | २३३.३                                  |             | उन्नये       | ३४३ १        |                     | <b>भु</b> के |
| उभकि           | <b>१</b> ६३३                           | उचक कर      | उन्नयो       | 583          |                     | <b>भुका</b>  |
| उटंकि          | 8.83                                   |             | उनरोह        | १३७°१        |                     |              |
| उट्टयइ         | ६७ <sup>°</sup> १                      | उठता है     | उनिहारि      | १४६•२        |                     | श्रनुहार     |
| डांह्र         | १६४ २, १⊏४ ३                           | २, उठकर     | उने          | 580.8        |                     | उन्हें       |
|                | ३०६.२                                  |             | उपदृइ        | ₹•€•₹        | उत्पाटि             | त होता हैं   |
| उद्धियं        | १४६ <sup>.</sup> १, २५७ <sup>.</sup> १ | <b>ਤ</b> ਣਾ | उपारे        | २६०:१        |                     | उखाड़े       |
| उठंति          | ११६.१                                  | उठते हैं    | उपंग         | ६८.५         | 3                   | ऊपरी ऋंग     |
| उठत            | ३२०'२                                  | उठता है     | उपंगा        | २२३:२        |                     |              |
| उठिग           | ११२・३                                  | उठा         | उपज्यो       | १२ २         | उत                  | सन हुत्रा    |
| उठित           | <b>८</b> ८.४                           | उठा         | उपमा         | १५४'४,       | २२७.३               | उपमा         |
| र्डाठते        | १७ <sup>.</sup> ३                      |             | उपमे         | <b>५</b> २-३ | उपमि                | ात किया      |
| उठे            | २०४३                                   |             | उपर          | ३०४-१        |                     | ऊपर          |
| उठ्यौ          | १४६५                                   | <b>उठा</b>  | उप्परहि      | १८०-१        |                     | ऊपर          |
| उठंति          | ३७.६                                   |             | उपरि         | ३१५३,        | ३४०.२               | ऊहर          |
| ਤ <b>ਵੰ</b> तं | २९५.४                                  | उड़ते हैं   | उपरे         |              | २८४४                | ऊपर          |
| उड             | ⊏'१, ३१३ ४                             | उड़ा, उड़कर | उपरे         | ३२६.३        |                     |              |
| उड्ड           | १३४.२                                  | उड़कर       | उभ           | १८२ १        |                     | उभयः         |
| उडिय           | ३'५                                    | उड़ा        | उभद          | १६७•३        |                     |              |
| उडे            | २५८२, २६५∙                             | १           | *उभय         | ३११,         | १६७ <sup>.</sup> १, |              |
| ਤ <b>ਭ</b> ੰ   | ६४.३                                   |             |              | २६८ १        |                     |              |
| उद्गि          | 85 8                                   |             |              | ३३७१         |                     |              |
| <b>उतंगं</b>   | <b>५</b> ३-३                           | उत्तं ग     | उभार         | २६२ २        |                     |              |
| गा             | २२५ १                                  | •           | उभै          | 428          |                     | <b>उभय</b> ः |

|                    |                                       |              |                    |                                | 772                   |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| उभ्रो              | ₹80₹                                  | <b>उ</b> भरी | एग                 | <b>१</b> ८६ - १                | एक                    |
| उवर                | ३१३४                                  | उबरना        | एडि                | प्रप्र ३                       | एडी<br>एडी            |
| उये                | १५:२                                  | उगे          | एम                 | १७४ १                          | रेना<br>ऐसा           |
| <b>*3</b> ₹        | 84.5                                  | उर की        | एमि                | २३२ ३                          | रेना<br>ऐमा           |
| उरक्क              |                                       |              | *एव                | ₹००°₹                          | र <sub>ना</sub><br>ही |
| उरद्ध              | १३७ १                                 | ऊर्ध्व       |                    |                                | ę,                    |
| *उरम               |                                       |              | <b>&gt;</b> -      | ष्रे                           |                       |
| उरि <b>ल</b>       | •                                     |              | ऐन                 | 8E.8                           | श्चयन                 |
| उल हि              |                                       | उलट कर       | ऐराव               | १६-२                           | ऐरावत                 |
| <b>उ</b> लिं नि    |                                       |              |                    | ऋो                             |                       |
| <b>उवं</b> ति      | • •                                   | उगते हैं     | श्रोड              | ६८४                            | 77                    |
| उव                 | ११० ३                                 | उगा          | *श्रोप             | ७७-४                           | वह                    |
| <b>उ</b> वै        | 1001                                  | उगता है      | श्रोर              | <b>४</b> ० २                   |                       |
| उस                 | 48.5                                  |              | *श्रोस             | १५६.४                          |                       |
| <b>उह</b>          | ३०७१३ ३०६-४                           | वइ           |                    |                                |                       |
| उहइ                | १४-१                                  | वही          | भ्रोहि             | श् <u>र</u>                    |                       |
|                    | ক্ত                                   |              | आ।ह                | २३०१                           |                       |
| ऊखवन               |                                       |              |                    | 事                              |                       |
| <b>ऊ</b> षट्ट      | १५७-१                                 |              | <del>ळवं</del> कण् | १७६ २                          |                       |
| जपट<br><b>क</b> नी | ₹ <b>०६</b> .३                        | उघरा         | कंभन               | ७६ - ३                         |                       |
| <del>क</del> यो    | १२ <b>६</b> -२                        | <b>ऊ</b> न   | कंकम               | <b>१</b> ⊏३ २                  | कुंक्रम               |
| जना                | 144.4                                 | <b>उगा</b>   | *कंचन              | ₹₹ <b>४, ४२</b> <sup>.</sup> २ |                       |
|                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | .*           | कंचू               | <b>५</b> २१                    | कंचुक                 |
| ष्                 | ६८:३,८८:४, १४०:                       | Υ,           | कंटी               | १४० २                          |                       |
|                    | १४५४ ३१७ ६                            | ये           | कंठ                | २०१, १६० २                     | •                     |
| <b>*</b> एक        | १०१, ८७४, EE'V                        | ,            |                    | १६३३ १५५ २                     | <b>%</b>              |
|                    | १२२-१, १३६ १                          |              |                    | <b>१७१</b> .8                  | ;                     |
|                    | २२६.१ २७४ ₹                           | •            | कंठाव              | ₹१.१                           | कंठ                   |
|                    | २६२ ३, ३१७-५                          |              | *कंठि              | ६८ १                           | कंठ में               |
| एकइ                | ११३ १                                 | एक ही        | कंठील              | १६०.२                          | कंठ का                |
| एकइ                | <b>१</b> १३ १                         |              | कंठे               | ६५ ३                           | कंठ में               |
| <b>ঘকু</b>         | <b>३२०</b> -२                         | एक           | कंड .              | ₹• ₹                           | कांड                  |
|                    | १५                                    |              |                    |                                |                       |
|                    |                                       |              |                    |                                |                       |

| कंत            | १७७ ४         | कान्त      | कड्ढाई       | ७६-१                         | काद्ता है   |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|-------------|
| कंति           | ३४० १         | कान्ति     | कइंढे        | १५६.२                        | काढ़े       |
| <b>*कंद</b>    | ११०४, २६० २   |            | कढे          | २८७ २                        | काढ़े गए    |
| <b>*</b> कंदल  | ६४ ३, २७०४    |            | कढ्यो        | ३०७ ५                        | कादा गया    |
| <b>*</b> कंदला | २६० २         |            | कतं          | २६५.२                        | <b>কু</b> স |
| कंदलि          | ६५.२          | कंदली      | कत           | १५१.२, २८६ २                 | कुत्र       |
| कंघ            | १५६ २, २०६ २  |            | कत्तिज       | ४५.२                         | कितना ही    |
|                | २४८ ३ २५८ ३   | स्कंध      | कते          | २६७ २                        | कितने       |
| ंकंप           | ७२२, १६७-१    |            | कथ           | १९७ २                        | कथा, कहा    |
| कंगहि          | १६८ १         | कॉपते हैं  | कथाई         | १२७•२                        | कहते हैं    |
| कंपि           | ३३६.३         | कॉंपता है  | कथहे         | द:२                          | कहता है     |
| कंपियउ         | <b>३३६</b> ३४ | काँपा      | कत्थं        | २६४.२, २६३.२                 | कथा         |
| कंपिय          | १२०१          | काँपा      | कत्यइ        | २७६•३                        | कहता है     |
| कंपे           | २९५.३         | काँपे      | *कथा         | ⊏'२, ११७'२                   |             |
| कंपै           | २३७ २         | काँपते हैं | कथिक         | १२७ २                        | कथक         |
| कंवारि         | १७८ १         | कुमारी     | <b>*कथित</b> | <b>८</b> .५                  |             |
| कइ             | १६५.२ किस     | किस        | कन           | ४.४                          | कग्र        |
| कउ             | १६७-३         | को         | *कनक         | १२'४, ५४'१,                  |             |
| कच             | <b>५५</b> ४   | कचा        |              | ६८.४, ३४०.६                  |             |
| कथच            | २०८ २         | क्च        | कनक्क        | १७ <b>५</b> -२               | कनक         |
| कचं            | २६४:३         | कच         | कनंक         | ३ <b>३</b> .२, ७ <b>५.</b> ३ | कनक         |
| कच्छ           | ३४२, ३१३.३    | कच्च       | कनवग         |                              | कान्यकुब्ज  |
| कच्छी          | १६०.२         |            | कनवज         | १.२, १६८.३                   | कान्यकुब्ज  |
| कछु            | २७⊏∙३         | कुछ        | कनवज्ज       | १३.३, १४५.३,                 |             |
| कज             | <b>प्र</b> ∙२ | कार्य      |              | १४६.३, १५२.५                 | कान्यकुञ्ज  |
| कज्जे          | २६५.४         | कार्ये     | कनवजहे       | ₹.8                          | °का         |
| कट             | २०६.२         | कटा        | कनवज्जि      | 8.03                         | °में        |
| <b>‡कटक</b>    | ₹ : ७ : ३     |            | कनिक         | ३०२ <sup>.</sup> १           | कनक         |
| कट्टरी         | १३४ १ १३४.२   | कटारी      | कने          | ११७ २                        |             |
| कटे            | २५८ ३         |            | कन्ह         | १८४.२, ३०७.८,                |             |
| कटकति          | र⊏र∙१         | कटक        |              | ३०८.४, ३३७.३                 | कृष्ण       |
| कड्दि          | ३ ३.२         | कादृकर     | कन्इयहु      | १८३.५                        | कृष्ण कस्य  |
|                |               |            |              | ·                            |             |

| <del>क</del> न्हह | <b>३१०.</b> १              | कृष्णका   | करयो    | २ <b>८५</b> -३     | किया         |
|-------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------|
| · <b>®कपट</b>     | १२१ <sup>.</sup> २         |           | करस     | ₹ <b>२</b> °४      | * 4          |
| <b>ः</b> कपोल     | f <b>4</b> 8.8             |           | करहिं   | ४३.४ ८€.५          | ,            |
| क्षकपोल           | , ३७.२                     |           |         | १४२.२, १४५.५       |              |
| कब                | <b>પ્ર</b> ७·२             |           |         | <b>३४२</b> .5      | करते हैं     |
| कव्व              | ४३.४, ८६.३                 | काव्य     | करहि    | 4.5                | करते हैं     |
| कवंघ              | २०६.५, ४३८.३               |           | करहु    | <b>⊏</b> ₹. \$     | करो          |
| *कमल              | ३१.१, ६४.२,                |           | कराउदिय | यं २०८:२           | कला उदितं    |
|                   | १७० ३, १६३.२,              |           | करारं   | <b>६.१</b> , २६२.१ | कड़ा         |
|                   | ३०८.५, ३१३.८               |           | करि     | ४८.४, ७६.३         |              |
|                   | <b>१६७</b> .५              | कमलिनी    |         | ११२.४, ४४६.४       | 2            |
| कमङ्ख             | २४४°२                      | कमठ       |         | २६२'१, ३०६'३       | कर में, करके |
|                   | ३०३.२                      | कामध्वज   | करिड    | ⊏६'२               | किया         |
|                   | ३३६-१                      | कमंडल     | करिक्क  | <b>⊏१</b> °२       |              |
| कमंडले            |                            | कमंडल में | करिग    | १६२'१,१७८'२        | किया         |
|                   | २८१                        |           | करिब्ब  | <b>રપ્</b> . ર     | कृ 🕂 तब्यत्  |
|                   | २६१ - ३                    | कमान      | करिमल   | ₹0.8               |              |
| कया               | २६१२                       | काया      | करिय    | <b>३३१</b> १       | किया         |
| कर्न              | ७६ २, १०१.१                | कर्ण      | करिस्स  | १७६ ३              | करि स        |
| <b>*</b> कर       | प्रर <sup>.</sup> १, १४५.५ | हाथ       | करिस्सु | १७६°३              | किरि सु      |
| करइ               | १६२ २, ३१५ ६               | करता है   | करी     | २८६ १, २८६ ४,      |              |
|                   | १६८ ३                      | करूँ      |         | ₹ <u>5</u>         |              |
| करंक              | २६३-२                      | हड्डी     | कर      | १६८४               | करो :        |
| करक्कसं           |                            | कर्कश     | *करुगा  | 8.35               |              |
| करकादि            |                            |           | करे     | 85€.5              |              |
| करजं              | ₹.₹                        |           | करेरी   | २२६.४              |              |
| करंति             | ६५.३, १२१.२,               |           | करो     | २७५:५              |              |
|                   | १२२.इ                      | करते हैं  | *कल     | २३.१, १६७.२,       |              |
| करतार             | ४५.२                       | कर्तार    |         | २०५.५              |              |
| करन               | ३०६.र                      | करना      | कलऊ     | 54.5               | कलियुय-      |
| करन्तु            | १७४.२                      |           | कलक्कला | १३३ १              | कलकल         |
| करने              | १६७•२                      |           | कलंगी   | <b>પ્ર</b> શ્      |              |
|                   |                            |           |         |                    |              |

| कलस             | १५२, १२४.१,    |             | कहगाो    | २८० १                    | कहना     |
|-----------------|----------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
|                 | ₹११३           | कलश         | कहत      | 88E.X                    | कहते हुए |
| कलह             | ३१⊏'५          | ,           | कहतु     | ३१५ १                    | कहता है  |
| कलहंत           | ३२०६ : क       | लह करते हुए | कहन      | २७५.२, ३३८४              | कइना     |
| *कला            | 880.8          |             | कहि      | E'3, 8'8E-6              | कहते हैं |
| कलाहासि         | यं १०५.१ कल इ  | ास करनेवाली | कहारो    | ३११.१                    |          |
| कलिंदी .        | પ્રશંશ         | कालिदी      | कहायो    | २७५.२                    | कहलाया   |
| <b>ॐकलि</b>     | २६७:२, २७४:५   | ,           | कहि      | ८७'४, १०७.२,             |          |
|                 | ३१५:६          |             |          | १२० ३, १२१:१             |          |
| कलिकार          |                | कलिकाएँ     |          | <b>३१२</b> .४            | कहकर     |
| कलिन            | ३३०१           | कलियाँ      | कहिग     | १३ <sup>.</sup> १        | कहा      |
| कलिमले          | २०१            | कलि-मल में  | कही      | ४३.५                     |          |
| कल्लि           | १२३'२          | कल          | कहु      | १५२"२, २०२"१,            | ३००-१ का |
| कल्ले           | ₹ <b>€</b> 0.5 |             | कहुं     | १६८ २                    | का       |
| कल्यउ           |                |             | कहूं     | १६'१, ३५'२, ६१           | ₹        |
| <b>ॐकवि</b>     | 56.5 ZE.5      |             | कहे      | ७४'२, ८२ १, २७           | દ ર      |
|                 | ٤٠'३, १२३·१,   |             | कहेस     | १३.२                     | कहा      |
| ,               | २८०.४, ३१४.४   | •           | कहे      | १४६'३, ३०८'१             | कहता है  |
| <b>ॐक</b> ∫वता  | १२६'१          | •           | कह्यो    | दश <sup>*</sup> २, १०६ १ | - बहा    |
| कवित्तनौ        | २७ <b>६</b> .६ | कवित्व      | काइर     | १६८:२                    | कायर     |
| कवियन           | ₹२.8           | कविजन       | काइरह    | २६५ ३                    | कायर का  |
|                 | 50.5 ±€.5      | क़्रवि को   | कांतिहर  | २०१                      |          |
| <b>₩क</b> विराज | <b>₹</b> '४    |             | कांता    | १४१ १                    |          |
| कसंत            | ७५.३           | कसा हुन्ना  | काज      | E 8, 7E.8,               | •        |
| कसिक्करि        | <b>उ</b> ष्ट्र | कसा-कसाया   |          | XE 7, 7,78:3             | कार्यं   |
| कसीस            | रदद र          | कौर्शाव     | काढीय    | र्वेद इ                  | काद लिया |
| कहं             | &`ભ`ક્રે       | को, के लिए  | कारलंकी  | ले १४१ र 🏃 📜             |          |
| <b>क</b> हंत    | ३८२ ः          | कहता है     | कान्हों  | ₹°2°₹                    | कान्ह    |
| <b>布</b> 夏      | २७ ३, ३०६ ३    | कहा         | . कामकला | . १४०.५                  | कामकला   |
| <b>4</b> 88     | ३२१, ८५ ५,     |             | काम      | xo 2, x2.x, 22           | Ę ₹,     |
|                 | श्यम २, ३०६ ४  | कहता है     |          | १३२२, १७६२,              |          |
| कहरकह           | <b>३११४</b>    | कहकहा       |          | १८८.१ १६४.५              |          |

| _                       |                       |                 |                    |                             |                          |              | •           |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| कामसी                   | १७५४                  |                 |                    | किय                         | १०३.२, १२६               | ٠٤           |             |
| कामहर                   | १६५ २                 | काम को इर       | ने वाला            |                             | २८५.१, ३१८               |              |             |
| कामा                    | १६७:२                 |                 |                    |                             | ३३२'५                    |              | किया        |
| कामागनि                 | 850.5                 |                 | कामाग्रि           | कियो                        | 84.5, EX.8               |              | किया        |
| #कमिना                  | १३६.५                 |                 |                    | किय उ                       | १४५•ई                    |              | किया        |
| कायर                    | ३३०४                  |                 |                    | किरिक्क                     | १३६.६                    |              | · -,        |
| कारणइ                   | १:२                   | •               | कारण               | किरगा                       | १५ १, रह                 | 8            |             |
| कारन                    | ४५:२                  |                 |                    | किरन                        | ३०८.२, ३०१               | <b>E</b> '2  | किरगा       |
| कारा                    | १५५∙३                 |                 |                    | किरनीन                      | 88.8                     | • '1         | <b>किरण</b> |
| काल                     | १७६ॱ२,                | २४५.२,          |                    | किस                         | રપ્ર પ્રં                | 2.           | कौसा        |
|                         | २६६१                  |                 | काल का             | किहु                        | १३६.५                    |              | <b>किसे</b> |
|                         | 2 3 10 14             | •               |                    | की                          | २०६.४, २७                | હ • •        | 1.          |
| कालह                    | 3 <del>3</del> 9 . 8  |                 | कालों में          | <b>⊛कीच</b>                 | ७१.४                     | . ? .        |             |
| कालेषु                  | १८८- <b>१</b>         |                 | कालां में          | कोजइ                        | ६०'४                     |              | कीजिए       |
| <b>का</b> लेसु<br>किं   | १८८.५                 |                 |                    | कीतं                        | <b>५६</b> .३             | •            | किया        |
| ाक<br>कि                | <b>६५.</b> १<br>१६५.२ |                 | क्या               | कीन                         | २७२.४                    | . `          | किया        |
|                         | १०५.१                 | •               | किया               | कीने                        | \$6038                   |              | किए         |
| किउ<br>कित              | ₹0€•₹                 |                 | कहाँ               | कीयो                        | <b>5</b>                 | ÷            | किय         |
|                         | 800.8                 |                 | ्कितना             | <b>%कीर</b>                 | ३८.४, ६४.                | १,७४.२,      | . `         |
| कित <b>कु</b><br>कित्ति |                       | २ <b>२</b> <-'२ | कीर्ति             |                             | ७८.४, ६४.६               | ,१२६ र       |             |
| कात्त<br>कित्तिय        | ३२E.8                 | 1500            | कार्ति<br>कीर्ति   | कीरती                       | २७७:५                    |              | कीतिं       |
| कास्तव<br>कितोकु        | \$00.5                |                 | कृतना              | ®कु <sup>•</sup> कुम        | . \$ 58.8                |              | •           |
| _                       | ते ३१ <b>५.</b> ४     |                 | क्षित्या           | कु डली                      | १३७•३                    |              | ٠٠,         |
| किनहि<br>किनहि          | ۲۶.5 د<br>د د ۲۶۰۶    | _ ·             | किन्हें            | कु डोनु                     | <b>48.8</b>              |              | 4           |
| ाकनाइ<br>किनि           | हर <b>३</b>           | • •             | किन्हें<br>किन्हें | <b>ॐकु</b> ंद               | २ <b>४२<sup>.</sup>२</b> | . y          |             |
| किन्हों<br>किन्हों      | ₹'¥, €                | 0.5             | 171.6              | <b>જ઼</b> કુ'મ <sup>ે</sup> | १४१.२, ३०                | €.\$         | .:          |
| 44mG1                   | १४६.स                 | ,               | किया               |                             | ३१३.३                    |              |             |
| <b>}</b> -              | 100 4                 |                 | । मृत्या           | कु भर                       | १४१-३                    |              | हांथी       |
| किथौं                   | ८६ ३                  | ; r             | या                 | कुकुम्भ                     | K8.8                     | A Cart       | कुकुभ       |
| किधुं                   | १६५.२                 |                 | या                 | कुच                         | ३६ १                     |              | कुच         |
| किमि                    | ६२.५                  |                 | ं क्यों            | कुचित्तय                    | १ ३०६ ५                  | <u> </u>     | ⊢चित्त•     |
| कियं                    | ≒३.५, १               | ६८'२            | ंकिया              | <b>कु</b>                   | १२३.५                    | and the same | <b>38</b>   |
|                         |                       |                 |                    |                             |                          |              |             |

| कुड्ट्यो           | 364.6              | <b>कु</b> दा  | वे.हरीन          | 108.5          | केसरियों को                |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------|
| कुप्पियो           |                    | कोप किया      | कै               | २.५, ६१        | १, १०१'२ या                |
| कुप्यो             | <b>३१२</b> .२      | कोप किया      | कैव              | ३४५.१          | या                         |
|                    | 5.5. £88.8         | L             | को               | €0.3           | कर्म परसर्ग                |
| कुमुदिनि           |                    |               | को               | £8.£           | कौन                        |
| कुरंग              | १६.४, ६६.५         | . २६४'२       | कोइ              | ४०'१,३०२       | '५ कोई                     |
| कुरम्म             | રદ્દ પ્ર           |               | कोकनंदं          | <b>५२</b> °१   | कोकनद                      |
| कुल                | <b>४२.४, १४२</b> . | ₹,            | <b>क्षकोकिलं</b> | १२०"१          |                            |
| •                  | १६२.४, २७६         |               | कोकिले           | ११६.४          |                            |
| <b>कुल्लये</b>     | ₹¥.8               | कूल में       | <b>⊛कोट</b>      | २५५'२          |                            |
| कुलि               | ₹.30\$             | क्ल           | <b>∰कोटि</b>     | ५5'२, ६१       | <b>ॱ२,</b> १ <b>६६</b> •२, |
| <del>®</del> कुवलय | ४६.४               | कमल           |                  | <b>३२१</b> *१  |                            |
| कुवेरी             | २२७.२              |               | कोतुक            | <b>३१८</b> %   | कोतुक                      |
| <b>कु.सम्ह</b>     | १३४.२              | कुसुम         | कोतिग            | २०५.४          | कौतुक                      |
| कुसल               | ३२६.४              | कुशल          | कोद              | २३४.४          | कोना, कोर, श्रोर           |
| <b>⊛</b> कृसुम     | ६५.१, ३२८          | 2             | <del>⊗को</del> प | ٤٣٣٠ ع         |                            |
| कुसि               | 3 35.8             |               | कोपियां          | ४.उ४१          | <b>कु</b> पितः             |
| <b>क्षुमुमित</b>   | त २८ २             |               | कोपीन            | <b>६</b> १.5   | कौपीन                      |
| <b>ॐकुहर</b>       | <b>∮</b> ○⊂. ≤     |               | <b>%कोमल</b>     | ₹00%           |                            |
| ₹.                 | ३०५.२              | का            | कोरि             | ६६.४, ४८       |                            |
| क्रंभ              | ₹"%                | ( नाम विशेष ) |                  | १६८:२          | कोर                        |
| कूरंभे             | ₹.305              | ( नाम विशेष ) | <b>ॐकोल</b>      | २४६.४          |                            |
| <b>⊛कूल</b>        | २५२.६              |               | कोस              | १७६.३, ५       | ₹ <b>₹</b> %,              |
| क्र                | 344.6              | क्रोध         |                  | २५६ ४, २       | ७० <b>"५</b> ,             |
| के                 | € 6.3 "C=.\$       | , ११६.२,      |                  | २७६.३, ₹       |                            |
|                    | रप्रप्र. र, ३०१    | • ₹           |                  | ३३५.६          | को <b>रा</b>               |
| केम                | \$0.8              | कैस्          | कोइ              | ₹.28€          | कोध                        |
| केरी               | २२६.५              | की            | कौन              | ₹१ <b>८:१</b>  | -3                         |
| <b>क्ष</b> केलि    | २३.४, ४८.४         | , १७०'३       | <b>न्य</b>       | <b>\$</b> #8.8 | क्यों                      |
| <b>डेस</b> ्ट      | <b>3.5.8</b>       | केश           | कित्चंगे         |                | चंग करने वाली              |
| क्रेयरी            | ₹ <b>५</b> .१      | The second    | कित्भंगे         | २६"२           | भंग करने वाली              |
| केंहर              | ₹.305              | कैसा          | कियस             | २७८ ३          | किया                       |
|                    |                    |               |                  |                |                            |

| <b>&amp;</b> चात्र | <b>६६</b> • १                                           |                            | खुंद             | <b>१</b> ६२.८ | ख्ँद          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>&amp;</b> दिति  | ७८'२                                                    | पृथ्वी                     | खुत्त            | १३३.८         | <b>चु</b> ष्ध |
|                    | ख                                                       |                            | खुदंतं           | १६० ३         | खोदना         |
|                    |                                                         |                            | खुप्परिव         | ३०४°३         | खपर           |
| खंच                | २५१°१                                                   | खींचना                     | खुले             | ११६.8, 3      | <b>२६</b> °२  |
| खंचि               | रद्धः र                                                 | खांचकर                     | खुरखुं <b>दे</b> | ₹3€.\$        | खुर से खोदना  |
| खंचिय              | <b>३३७</b> °३                                           | खींचा                      | खुरति            | ४ <b>.</b> ५  | खुर           |
| <b>%</b> खंड       | ६८'३, २२७'                                              |                            | खुरसान           | ₹•३ •         | खुरासान       |
| •                  | ३०२'४, ३०४                                              |                            | खुत              | २६२.१, ३१     |               |
| खंडयउ              |                                                         | खंडित किया                 | खेत              |               | •             |
| खंडियउ             |                                                         | खंडित किया                 | खेध्यो           | १०१°२         | खेदना, भगाना  |
| खंधउ               | ₹ <b>२०</b> %                                           | स्कंध                      | खोलंत            | ६२.४          | खोलता है      |
| खंधार              |                                                         | ार, स्कंधावार <sup>१</sup> |                  |               |               |
| खंभ                | ४२.५                                                    | खंभा                       |                  | ग             |               |
| खगग                | २५६४, ३१३                                               | <b>'</b> ४ खड्ग            | गंग              | १६२.१, १७     | <b>३</b> .5   |
| खग्गवर             |                                                         | खड्गवर                     |                  | २४३.४         | गंगा          |
| खगगह               |                                                         | खड्ग का                    | गंगह             | <b>३२</b> °४  | गंगा में, का  |
| खट                 | ३०२-६                                                   | ষন্ত                       | गंगधर            | २७१ ६, ३१     | १°६ गंगाधार   |
| खत                 | •                                                       | चिस, चेत्र ?               | गंगघारं          | X8.8          | गंगा की धाय   |
| खत्ति              | -                                                       | चेत्र                      | <b>%गंगा</b>     | १४३ ४, २      | 68.8          |
| खन                 | १६०.३                                                   | खोदना                      | <b>%गंगामु</b> ख | ₹ <b>८</b> °३ |               |
| खपिग               | ३१५.६                                                   | खप गया                     | गंगे             | २६.६          | हे गंगा       |
| खमिर               | ₹१८.5                                                   |                            | गंज              | ₹€*२          | नष्ट करना     |
| खरम्भर             | ३०४.≸                                                   | खलबली                      | गंजन             | ₹0.8          | नष्ट करना     |
| खरह                | २७२°१                                                   | तेज                        | गंजहु            | <b>E</b> ? ?  | नष्ट करो      |
| खह                 | ३१८'२                                                   | खेइ, छार                   | गंजि             | 3.002         | नष्ट करके     |
| खाडयो              | २५६"४                                                   | खंडित किया                 | गंडही            | १७४.          | गांठ देना     |
| खिचिय              | १९६'२                                                   | खींचा                      | गंठि             | १७७'२, १८     | ७'२ ग्रंथि    |
| खिया               | <b>४</b> *२                                             | च्य                        | <b>%गंड</b> स्थल | गे १४१.६      |               |
| खित                | * १ 4. 4 5 6 5. 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | चेत्र                      | गंडीर            | २२४°३         |               |
| खि <b>त्तहि</b>    | ३१५.७                                                   | चेत्र में                  | गंदे             | 50.5          |               |
| खीन                | <b>4.3</b> &                                            | चीय                        | क्ष्मांच         | ११७.5 55      | ₹*&           |
|                    |                                                         |                            |                  | -             |               |

| गंध्रव            | २२'१, २७'१              | गंधर्व      | गयंदा  | १६.४, ३०४          | <b>.</b> 8, ;   |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| क्ष्मंभी <b>र</b> | २२.८                    |             |        | ₹ <b>११</b> -१     |                 |
| गंमी              | <b>₹₹₹</b> *            | ग्रस्त      | गयंदनि | २२२.८              |                 |
| गड                | २९६'६, ३०२'६            |             | गयंदह  | ₹०७.₹              | गजेन्द्र का     |
|                   | <b>રહહ પ્ર</b>          | गया         | गयउ    | ३०३.४              | ' गया           |
| गगन               | .ξ⊂*₹                   | गगन         | गये    | १६०.४, २६          | ₹४,             |
| <b>&amp;गजं</b>   | १४१*१                   | गज          |        | ३६०.४              |                 |
| <b>%गज</b>        | E8'8, १40'7,            | ;           | गयो    | ७६.४, ८३.          | ۲,              |
|                   | १८० १ १८२ १             |             |        | १४५.१              |                 |
|                   | १६६'२, २६८'१            |             | गयदंत  | ३२५.२              | गजदंत           |
|                   | २१३°३                   |             | गर     | ⊏५.३               | गुर             |
| श्चाजपरि          | ते <b>६</b> २ <b>.२</b> |             | प्रवरि | ३३३.६              | गौरी            |
|                   | ज २⊏३'१                 |             | गव्व   | ३००.५              | गर्व            |
| गिज               | <b>३३२°</b> १           | गर्जना करके | गसंन   | २७१ <sup>:</sup> १ | ग्रसते हैं      |
| गज्जुर            | २७५"३                   | गुर्जर      | गइ     | ११०.८, ३           | १३.२ यह         |
| गड्ढे             | १५५ १                   | J           | गहग्ग  | ३६.४               | गहगह            |
| गिर्ण             | २३१*१                   | गिनकर       | गहंगो  | २८०.४              | ग्र <b>हरा</b>  |
| गर्णै             | १10'२                   | गिनता है    | गहन    | २४७ २, ३           | १८-१ प्रहरा     |
| <b>%</b> गत       | २७ २, २६७ १,            |             | गहनी   | . २०•२             | प्रहण करने वाली |
|                   | १६८.१, २८६              |             | गहत्र  | ३०८.३              | म्रह् + तन्यत्  |
| गत्त              | २७१°३                   | ः , गात्र   | गह्यो  | ७६.४, ८४           | -               |
| गत्ते             | ६२%                     | गात्र में   |        | ₹ ₹ 0.5            | • गहा           |
| श्चगति            | . २७६ २, ३०६            | 2           | गहरन   | ८४.५               | रण में गहा      |
|                   | ; <b>३४६</b> °४         | -           | गहहि   | ११० ४, ३           |                 |
| गन                | . २७.१, १८०.१           | गृया        | गहि    | ११० ४,             |                 |
| गनि               | . ३३७.४                 | • गिन कर    |        | १४८.५,             | ३३.३ प्रहण करके |
| गत्यो             | . ३२२ <b>.६</b>         | गिन कर      | गहिंग  | <b>\$\$5.8</b>     | गहा             |
| गब्भ              | ¥2.8 ::                 | ं गर्भ      | गहिय   | ३१•. र             | गहा             |
| गय                | મુહ ૧, ૬૧૧,             |             | गहियो  | २३८.८              | गहा             |
|                   | ३२२.४, २४०              |             | गहुगाइ | \$££.\$.~          | : गह गह         |
|                   | २८० २, ३०६ •            |             | गहो    | <b>EE.</b> 5       | · ग्रह्ण क़िया  |
| गयंदं             | 43.5                    | गजेन्द्र    | गांद   | ७४°२               | : गाकर          |

| गाजने                 | १०२°३            | गर्जना       | गून            | <b>५</b> २•३          |            |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------|
| †गाजी                 | प्र.४, ३२५.३     |              | गेरव           | २७५ ३                 | गौरव       |
| गाजे                  | <b>રપ્રહ</b> ેં૪ | गरजे         | गेह            | प्रद:३, ६ <b>६४</b> ४ | ,          |
| गावही                 | ६८.६             | गाते हैं     | •              | ६२.२, १७३.३           | ,          |
| गाहंतो                | २७७ १ ऋवग        | ाइन करते हुए |                | २७३°२                 | गृह        |
| गाह                   | १ <b>५</b> ७•२   | गाथा         | गेहिनी         | २७३.५                 | गृहिगाी    |
| गिनि                  | ३४० १            | गिन कर       | गैन            | २५८⁺३                 |            |
| गिनै                  | પ્રહ ર           | गिनता है     | गो             | ३२० पू                | गया        |
| गिद्ध                 | ३३३°३            | गृद्ध        | गोल            | २३४°१                 |            |
| गिद्धी                | २६४.४            | गृद्धिनी     | गोवल्लकं       | ड १०१ <sup>5</sup> ४  | गोपालकुं ड |
| गिरंत                 | २०६.५            | गिरता है     | गोरि           | २७५.४                 | गोरी       |
| <b>%गिरि</b>          | २६.४, ६४.५,      |              | गोरी           | २७७*१                 | गोरी       |
|                       | १०१.२, ११०%      | ۲,           | गौन            | १८६.५                 | गौरा       |
|                       | ३०५.१, ३३४°      | 8            | ग्यान          | ३४ <b>५.४</b>         | शन         |
| <b>%गीत</b>           | १३4              |              | ग्य! <b>रह</b> | <b>१°</b> १           |            |
| गु जारया              | १४१ ३            | गुंजार किया  | ग्रह           | ३३२°२                 |            |
| <b>≋गु</b> ंजार       | १४१६३            |              | <b>ग्रह</b> िन | ३३२ <b>.६</b>         | ग्रहण      |
| <b>æगु</b> ंड         | १०२°१            | पराग         | ग्रहै          | २६४.४                 | ग्रहण करता |
| गुंथिय                | ७२•३             | गृथा, ग्रथित | <b>प्रिद्ध</b> | २६१%                  | गृद्ध      |
| गुज्जर                | ३०२.१, ३१७.१     | गुजर         | ग्रिद्धग्री    | २६१ ४                 | ग्रिद्धनी  |
| गुज्जरउ               | ₹03.8            | गुर्जर       | <b>%मइ</b>     | २.१, ६.२, १३          | ७*२,       |
| ∙गुन                  | جه:۶, وه٠٤,      |              |                | १३७°२, १⊏६°           | ₹,         |
|                       | १६८४, १८१        | ?            |                | <b>\$80.</b> 8        | गृह        |
|                       | <b>ક્રમ.</b> જ   | गुण          | •              | _                     |            |
| गुनि                  | ६२.३             | गुन कर       |                | घ                     |            |
| गुनियन                | ⊏६°१             | गुश्चिन      | घंट            | २२७'१, २३६'           | ξ.         |
| गुना                  | १४०*३            |              |                | ३१५ ६                 | घंटा       |
| <b>&amp;गुरु</b>      | ११'१, १३१'१,     |              | घंटनि          | २०५.३                 | घंटें      |
| • • •                 | १६४.४, ३४४.      | ۴ ,          | <b>%घंटा</b>   | ३१७"२                 |            |
| <b><b></b> शुरुजन</b> |                  |              | घंटी           | ₹१*३                  |            |
| गुहिल्लय              |                  | गहलोत        | घटि            | १३६*१                 | घट कर      |
| गुहिलोतु              | २६६.४            | गहलोत        | घटिग           | १२•३                  | घट गया     |

| घटित           | <b>३</b> २२ <b>°४</b>         | घट गया     | *चंड    | १००.६          |             |
|----------------|-------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| घट्ट           | १५७'१                         | घट गया     | चंती    | <b>₹.</b> %    |             |
| घट्टिय         | २७५.१                         | घटित       | चंद     | ३५.३, १०६.१    |             |
| धनं            | २०७'१, २८२'१                  |            | •       | २९६.६, २६६.    | •           |
| <b>%घन</b>     | ३ २, १२६ १                    |            | चंदगी   | २७० १          | चांदनी      |
|                | 535.8                         |            | चंदनु   | 8.538          | चंदन        |
| <b></b> %घनसा  | र १२६°१                       |            | चंदु    | ११०'६, १२६'    |             |
| घनी            | २ <b>⊏३°३</b>                 |            | •       | ३२२'१          | •,          |
| घमंडि          | १३३.३                         | घमंड कदके  | चंदे    | २७°१           | कवि चंद     |
| घर             | २७६.स, ३०२.५                  | ,          | चंदेलु  | ३१७.४          |             |
|                | ₹१ <b>६</b> °२, <b>३२६°</b> १ |            | चंपत    | ३०७°२          | चांपता है   |
| घरिए           | રહદ પ્ર,                      | घरनी       | चंपति   | ७८'४, ३०६'१    | चांपता है   |
| घरि            | २३८'३, २७६'२                  | घर में     | चंपही   | १७७*२          | चांपते हैं  |
| घरो            | २०६.४                         | घड़ी       | चंपइ    | ३ <b>१५</b> °२ | चापता है    |
| घर             | २७ <b>७°६</b>                 | घर         | चंपि    | ४८.४, ५७७.५    | चाँपकर      |
| घरे            | २६५.३, २७७.६                  | घर में     | चांपिउ  | ३०५.२          | चाँपा       |
| घाउ            | २०२.८                         | घाव        | चंपिय   | २०२'२          | चाँपा       |
| घाट            | ७८.५ ५०६.ई                    |            | चंपिये  | २३४'४          | चाँचे       |
| घिर            | २ <b>२७</b> *१                |            | चंपी    | ३३६°१          | चॉॅंपीं     |
| घिरि           | <b>३३२°</b> १                 | घिर कर     | चंपे    | २६८.४          | चाँपे       |
| घुं टिका       | १३३°२                         | घटिका      | चउसद्वि | ३१ <b>३°५</b>  | चौंसठः      |
| <b>घु</b> ट्यौ | २७०°३                         | घुट कर     | चक्काइं | २६७°१          | चक्रवाक     |
| <b>घुरं</b>    | २०५.ई                         | नादानुकृति | चिक     | १२१.६          | चिकत होकर   |
| <b>वु</b> ले   | २ <b>६</b> २°२                |            | *चिकत   | <b>८४.</b> ३   |             |
| घूट            | २२ <b>८</b> °२                | घूँट       | चिकक    |                | चौंककर      |
| घेरि           | २⊏२°१                         | • -        | •2      | २६७.१          | चक्रवाकिनीः |
| घोरं           | २ <b>३६</b> -१                |            | *चकवित  | र १३६%         |             |
|                |                               |            | चख      | २७ ३, ३२ ३,    |             |
|                | च                             |            |         | 880.8 €03.8    | चह्न        |
| चंक            | ₹5.5                          | _          | चलह     | ३०६ १          | चतुं का     |
| चंगा           | २२३°१                         | स्वस्थ     | चली     | २४६'२, २५१'२   |             |
| *चंचल          | ३२'३, १६१'२                   |            |         | २५२.६          | देखी        |
|                |                               |            |         |                |             |

| चढंत व<br>चढंति १<br>चढ्यो १ | १७ <b>८</b> -१<br>६०८-१<br>१६३-१<br>१६४-१, ३ <b>०७-॥</b> ,<br>१ <b>८-</b> १ | चढ़कर<br>चढ़ता है<br>चढ़ता <b>है</b> | चली<br>च <b>लु</b><br>चले | ११३′१, २०५′२<br>⊏८′२ |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| चढंति १<br>चढ्यो १<br>३      | १६३ <sup>-</sup> १<br>१६४ <b>-</b> १, ३ <b>०७-॥</b> ,                       | _                                    | _                         | <b>5</b> ∠.5         |          |
| चढ्यो १                      | १६४'१, ३०७'%,                                                               | _                                    | ==                        |                      |          |
| ₹                            |                                                                             | •                                    | पण                        | १८६.६                |          |
| _                            | १८'१                                                                        |                                      | चलै                       | २७६.६                |          |
| चढिय 🤄                       |                                                                             | चढ़ा                                 | चल्ले                     | १७"३                 | चलता है  |
|                              | २२८-१, २२६-१                                                                | चढ़ा                                 | चल्या                     | १५३.५                | चला      |
|                              | <b>३१३</b> ∙६                                                               | चढ़ा                                 | चल्यो                     | ₹'१, १४.२ १७८'       |          |
|                              | ₹₹*                                                                         | चढ़ा                                 | चवना                      | <b>१४०°</b> ₹        |          |
| चढ़ी                         | ६४                                                                          |                                      | चहुं                      | ११० प्               |          |
| चढ़े २                       | ?⊏७*१                                                                       |                                      | चहुंवान                   | ४२'१, ५६'४,          |          |
| चढ़ें ४                      | ·२ <b>·२</b>                                                                | चढ़ता हैं                            | •                         | १०४'२, १०६'३         |          |
| <b>*च</b> तुर १              | १०भू                                                                        |                                      |                           | ११० प्र, १२० १,      |          |
| चत्तरंग १                    | 00.8                                                                        | चतुरंग                               |                           | २७०'४'''             | चौहान    |
| चिंख्डय १                    | ४७.५                                                                        | चएडी                                 | चाइ                       | १३१'२, २६८'१         | चाव से   |
| चम्पि १                      | <b>46.</b> 5                                                                | चाँपकर                               | चाउ                       | ₹ <b>₹</b> %         | चाव      |
| चमकांति २                    | ३८.५                                                                        |                                      | चातग                      | 8E8.8                | चातक     |
| चमकि १                       | ६५.१                                                                        |                                      | <b>®चामर</b>              | ₹ <b>.</b> ₹         |          |
| चमके २                       | ०७-१                                                                        |                                      | चार                       | ६८'१, २७०'३          |          |
| चरन्तं र                     | <b>⊏</b> "३                                                                 | चरते हुए                             | चारा                      | १५६ १                |          |
| चरंति २                      | <b>४३°</b> २                                                                |                                      | चारि                      | 8.03                 |          |
| चरताल र                      | ₹ <b>⊏</b> *३                                                               |                                      | चारित्त                   | १ <b>६</b> °३        | चरितः    |
| चरन २                        | <b>X.</b> 5                                                                 |                                      | <b>%चा</b> र              | १६ ३, २७२.१          |          |
| चरन १                        | 108.8                                                                       |                                      | चारे                      | 74E.3                | चले      |
| चरहि ४                       | <b>"</b> ?                                                                  |                                      | चालं                      | २८:२                 |          |
| चरित्त ५                     | <b>,७</b> •२                                                                | चरित,                                | चालउ                      | ३२०°₹                | चला      |
| चरित्तनु १                   | <b>६</b> २°२                                                                | चरित्र                               | चालक्य                    | <b>१०१°</b> २        | बालुक्यः |
| #चल ३                        | <b>84.</b> 2                                                                |                                      | चालि                      | ६८.५                 |          |
| चलउ ५०                       | <b>9°</b> ?                                                                 |                                      | चालिउ                     | 4.5                  |          |
| चंलत ४०                      | <b>०</b> र                                                                  |                                      | चालिनं                    | १३७:१                |          |
| चलंति १                      | <b>'4</b> "१                                                                |                                      | चालु                      | <b>दद.</b> ५         |          |
| चलहि ३                       | १३*४                                                                        |                                      | चालुक                     | २७७:२                | चालुस्यः |
| चिल १                        | ર <b>પ્ર</b> -१                                                             |                                      | चालुक्क                   | ₹ <b>३</b> १*१       | चालुक्यः |

| चावद्विसि     | <b>३२२</b> .8        | चतुर्दिक्              |                 | छ              |                  |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| चाहंति        | ६३•२                 | देखते हैं              | छुंडगो          | २४४'१          | छोड़ना           |
| चाहनं         | १३६'१                | देखना                  | छुंडनि          | १६२°२          | <b>&gt;</b>      |
| चाहिति        | <b>૭</b> દ * १       |                        | चंडउ            | ३०२°३          |                  |
| चाहियं        | १७२°१                |                        | छु:ड            | ७६.3           |                  |
| चाहुवान       |                      | चौहान                  | छुंडिय          | १८५.र          | •                |
| चाहू          | २४६"२                |                        | छुंडियो         | १०२"१          |                  |
| चाह्यो        | द <b>६</b> १         |                        | छंदी            | <b>55'</b> 8   | छंद              |
| चिकाये        | २३३°४                | ललकारे                 | छंदे            | २७°१           |                  |
| चिद्धिय       | २७५.२                |                        | छगन             | ३०७ <b>.</b> ४ | ·                |
| चि <b>डिग</b> | १६८'२                | चढ़े                   | छगनु            | ३३७°३          |                  |
| चितु          | १=४'२                | चित्त <b>ं</b>         | छगी             | ३२७°२          | <b>छ</b> की      |
| चित्त         | ٤٠٢, ३४٠٢,           |                        | छुछोरी          | ५४ ३           | छोरी, छोकड़ी     |
|               | ३६.५, १७७.५          |                        | छुद्धिय         | २६७°१          | ত্বস্থী          |
|               |                      | •                      | छुत्त           | २४३°२          | छुत्र            |
| चित्तखी       | २५३ २                | •.                     | छ्रत्तपति       | <b>८५.</b> २   | छुत्रपति         |
| चित्तनि       | २८०'२                | 16.                    | छुत्तिया        | ३५.५           | छाती             |
| चित           | <b>८५.३</b> , १३१.२, | ~                      | छत्तीस          | १०४.६          |                  |
|               | २२७"३ 🚌              | चिता करना              | छनि             | १३६.४          | . छुन <b>क</b> र |
| चिता          | ٤٠٤                  |                        | छुने            | १०३.४          | च्यो             |
| चिहुरे        | ३०७°२                | चिकुर                  | ন্ত হিৰ         | ३५.२           | <b>छ</b> ुबि     |
| æचीर          | ६६ १                 | i                      | छ्र             | ३०४°२, ३१      | ४'२. च्र, च्रार  |
| चुक्को        | ६६•२                 | चुक गई                 | छह              | ११० १, ११      | <b>₹</b> .8      |
| चुनहि         | 68.0                 | चुँगता है              | छुत्र           | १७५ ४, २०१     | <b>≒</b> .8,     |
| चुन्नइ        | २३६.५                | चूता है                |                 | २२१°२, २८      | 8.6              |
| चुवरेग        | E4.5                 | •                      | <b>छ</b> त्रपति | य ३१३ ५        | A Section 1985   |
| चे 🔑 🖟        | २७२.६                | 11111                  | छत्रीस          | ६५.३, ११०      |                  |
| चैत           | <b>8.8</b>           | i                      | छाँडि           | १४५.५          | छोडकर            |
| चांट          | ३२१*२                | ·                      | ন্ত্ৰিतি        | २८-१           | चि <b>ति</b>     |
| चोप           | ६१'३, २३६'३          | प्रे म                 | छित्त           | <b>ሂ</b> ⊏'४   | ' প্ৰুস          |
| चोर           | ७३.४                 | $\epsilon^{-\epsilon}$ | छिनि            | १६९'३          | लच्य ?           |
| च्यारि त      | . ३ <b>१.३</b> ३५    | ्रजार                  | व्लिपे          | १०२°२          |                  |

| छीर             | १७३°३          | ज्ञीर           | जइ                | <b>\$</b> 88.8  | यदि           |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| क्चूटि          | १५३ २          |                 | जउ                | ६०"२, १५०"२     |               |
| <b>बु</b> ट्टति | २२ <b>८</b> -२ |                 | ज।िक              | ३२१ <b>°२</b>   | जककर          |
| छुद्दियं        | १५५ ३          |                 | जक्कि             | १५८'२           |               |
| खुंह`           | १, २•३         |                 | जके               | १५६°२           |               |
| खुद्द           | પ્રશ*રૂ        |                 | जकै               | ६२°१            | •             |
| छेह             | ሂሩን            | खेह, छेक, छेद   | <b>ज</b> िख       | १४२°२           |               |
| न्नेख           | ६२.३           |                 | जग्गं             | 80.5            |               |
| छोडि            | १७३*४          |                 | जग                | २७.१, २७१.२     | •             |
| छोरि            | १७८°२          | छोड़कर          | जग्गति            | २७७"१           |               |
|                 |                | •               | जग्गये            | २४५.१           | जागे          |
|                 | ज              |                 | जिंगिजे           | १८'१            | जागिए         |
| जंग             | २५८४           | युद्ध           | जगि               | 85"?            | घगत में       |
| जंगली           | २७० ३, ३१८     | * ₹             | जग्गिय            | १६०°२           | नागा          |
| जंगलवै          | ३१६"३          | <b>बंगल</b> पयि | जगी               | ३२७°२           | जागि          |
| <b>जंगुली</b>   | २७७ <b>°५</b>  | जंगली           | जग्गी             | २२२ <b>*३</b>   | जागी          |
| जंघया           | ३४°२           |                 | जग्गे             | <b>३२७°</b> ₹   | जागे          |
| जंघं            | २ <b>६४</b> °१ |                 | जज्जुरी           | <b>३</b> ३°२    | जाज्वल्य      |
| बंघ             | १७७°३          |                 | जटन               | <b>२६</b> °३    | <b>ज</b> टाएँ |
| जंजाले          | २०°२           |                 | जटाल              | २४५.२ ज         | नेल, जटावाला  |
| <b>बंज</b> रि   | ₹€*३           | जंजीर           | जटित              | २३⊏.६           |               |
| ्बंदाबली        | ३२५.१          |                 | जतन               | 1:539           | यत            |
| बंदे            | २७*३           |                 | जत्तउ             | ३३ <b>८.८</b>   | यत्र          |
| बंपइ            | ११० ६          | कहता है         | <del>क्</del> षजन | २०३.४           |               |
| <b>बं</b> पि    | <b>⊏५</b> *१   |                 | जनहित             | ३० १            |               |
| चंपही           | १६७:१          |                 | जिन               | 888.8           | नहीं          |
| <b>चं</b> पै    | २९६.६          |                 | जनु               | २०४°२,ँु२⊏₹ः    | २ मानो        |
| चंबु            | २३"१           | जंबुक           | जप                | ३१५∙६           |               |
| चंत्रयदीप       | २५.४           | जंबू दीप        | জন্ব              | १०८ २, २७६ ६    | į.            |
| <b>जं</b> भीर   | २२४, ५०.१      | चंभीरो नीबू     |                   | <b>\$\$8.</b> 6 |               |
| व               | ७७'३, ८७'२,    |                 | जम                | २७.५, २६१.५     | यम            |
|                 | ₹०२°४          | जो              | जमजाल             | २६६°१           | <b>यपबाल</b>  |
|                 |                |                 |                   |                 |               |

| जमाय            | १३५:२ यमाय, य                        | म के लिए     | जांगरा       | ₹.೩                        |          |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|
| जम्पइ           | ३०२'६                                |              | जागा ं       | २३६°२                      | जानं     |
| जन्म            | ११६:२, १७३:४                         | जन्म         | जातिग्ग      | ति १३४ <b>°१</b>           | यति गति  |
| जम्मु           | २७६ ५                                | नम           | जाथइ         | રપ્ર"પ્ર                   | जहाँ     |
| <b>%</b> जय     | २६.१, ३१३.५                          |              | जान          | १७१*१, १७३*२,              | जाना     |
| जयति            | १७६°१                                |              |              | ३४६°३                      |          |
| जयनै            | <b>१४०.</b> १                        |              | नानं         | प्रव.इ                     | जांने    |
| जयपत्त          | ६०'२                                 | बय-प्रतिष्ठा | जानइ         | २'२, २८६'३,                | कानता है |
| बम्मो           | <b>३३६°</b> २                        |              |              | ३०२%                       |          |
| जरनं            | <b>૭૫</b> . ર                        |              | जानए         | प्रह.र, १०४.१              |          |
| <b>ज</b> रा उ   | ७४ <sup>.</sup> १, ७५ <sup>.</sup> ३ | बङ्गाव       | जावत         | १८१.8                      |          |
| बरु             | १६६'३                                |              | जानयो        | १३८ २                      |          |
| जरे             | ७७"१, ७८"१                           |              | जानि         | ४७'१, ६४'५,                |          |
| क्षजल           | २६४, १६२°२,                          |              |              | १०४४, १७२.२                |          |
|                 | २७६ ४, २७८ २                         |              | जानिय        | <b>⊏€.</b> &               |          |
| <b>&amp;जलद</b> | ५०.४                                 |              | जाने         | १५⊏∙१                      |          |
| जलन             | 8=3=8                                |              | जानै         | २.२, २६१.४                 |          |
| जलदरं           | २४०"१                                | जलधर         | जानु         | १३६ २, १५६ ४               |          |
| जव जन           | १. ६७                                | युवाजन       |              | ३२ <b>७</b> °२             |          |
| जवनहुँ          | ६२.४                                 | यवन भी       | जाम          | <b>७</b> .१, <b>१</b> ३६.१ |          |
| जवे             | <b>३२६</b> °३                        |              | •            | १६४.र, २७०.३               | याम      |
| जस              | E'8, 76'8, 330'7                     | यश           | नामतेन       | ·                          | याम तेज  |
| जसु             | २५.४                                 | यश           | जामिति       | ७५.४, १२१.५                | यामिनी   |
| जहं             | ₹5.3                                 | यत्र         | <b>%जालं</b> | २८.५                       |          |
| <b>ज</b> ह      | ⊏३'२, १४२'१                          | जहाँ         | जालोर        | १७७°२                      |          |
| जहि             | ६१'२,१ ४३'२                          | <b>ब</b> हाँ | जाल्ह        | ३२४.६                      |          |
| बहु             | २७६"४                                |              | जावलो        | ३२४°१                      |          |
| जा              | ११५.१                                |              | नास          | २ <b>२४</b> °४             | बिसे     |
| जाइ             | <b>५</b> ८-१, ७२-३                   |              | जासु         | ६७.१ <b>५८</b> °३,         |          |
|                 | <b>१</b> ४ <b>६.</b> ४               |              |              | र्द€*१                     |          |
| जाइदौ           | २७७ <b>'</b> ४                       | यादव         | जांह         | AA.5                       | बहाँ     |
| नाई             | १००°१, १०३°१,                        |              | जाह्नवी      | २२४                        |          |
|                 |                                      |              | -            |                            |          |
|                 |                                      |              |              |                            |          |

| <b>ি</b>    | २१ <b>:२, ४३:</b> २   | जो             | জু          | ३५.३ <sub>,</sub> ३४.१.                        |            |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|------------|
|             | ६८ १                  | <b>जि</b> न के |             | ६७'१, ७३'३, १२१                                | '१ जो      |
| जिके        | ६२•३                  |                | जुग         | ₹€•१                                           | युग        |
| जिग्गं      | २५६ ३                 |                | जुगिति      | २१५'६                                          | योगिनी     |
| जिते        | २६५ ४, २७४ %          |                | जुज्भ       | १७६ ४, ३०५.१                                   | जुभकर      |
|             | ₹₹ <b>₹</b> .8        | जितने          | जुज्भि      | ₹०३°१                                          | जूभकर      |
| जिन         | २⊏६°२                 | नहीं           | जुत         | १३६"२                                          |            |
| जिनके       | २०७'४                 |                | जुतो        | १६६.५                                          | युक्त      |
| जिने        | ३२३%, ३२४°२           |                | जुत्तयते    | ३०६°६                                          |            |
| <b>जिनै</b> | 8.33                  | जिन्होंने      | जुद्ध       | १०८'३, १८४'३,                                  |            |
| जिन्यो      | <b>684.8</b>          |                |             | ६६ <sup>.</sup> २, <sup>(३</sup> ९ <b>६</b> .१ | युद्ध      |
| जिन्ह       | ३ <b>१७</b> °१        |                | जुध         | २४७-६                                          | युद्ध      |
| जिम         | <b>१</b> १०'२, १६१'४, |                | <b>जुधि</b> | १८३°१                                          | युद्ध में  |
|             | २२५.२, २३०%           | जैसे           | जुध्ध       | <b>१२°</b> २                                   | युद्ध      |
| जिय         | <b>३४६</b> .२         | जीव            | जुय         | ७८.४                                           | युगल       |
| जियग्       | २७७ ५                 | जीवन           | जुरंता      | २३२.३                                          | जुड़ते हैं |
| जियन        | २७६ पू                | जीवन           | जुरि        | <b>३१६</b> "२                                  | जुड़कर     |
| जिवन        | 8.3                   | जीवन           | जुरे        | प्र <b>३</b> , १ <b>३८'</b> ४,                 |            |
| जिह         | <b>≂२</b> .२, १२१.२   |                |             | २५६'२                                          | जुड़े      |
|             | १२२°२                 | जहां           | जुव         | ७७.१                                           | युवा       |
| जिस         | <b>२६५</b> .२         | जैसे           | जुवान       | ३५.१                                           | जवान       |
| जिसे        | २२४'२, २६४'४,         |                | जुहार       | ₹ <b>₹</b> ₹                                   |            |
|             | 785.5                 | जैसे           | जुहि        | × <b>२.</b> १                                  | जुही       |
| जिसो        | १०८.१, ४९४.४          | जैसे           | जूथ         | ६१.४, २६८.२                                    | यूथ        |
| निही        | <b>۲۰</b> ۶, ۲۷,      |                | जूप         | ६१.३, १७३.१                                    | यूप        |
|             | १०६.२, ११०.२          | जिस            | जूर         | ३२७°४                                          |            |
| जीति        | ६८.५                  | जीतकर          | जूरे        | <b>₹</b> 80°₹                                  | जुड़े      |
| जीरा        | १०२'१                 |                | जूह         | ३१५'२, ३३१'⊏                                   | यूय        |
| <b>जो</b> व | ३०२'२, ३२०'६,         |                | जे          | <b>५७</b> .१, ६१.१−३,                          | •          |
|             | <b>३२२</b> %          |                |             | E 7.8, 848.8                                   | जो         |
| जीवन        | <b>१८७°</b> २         |                | जेते        | ४७.४                                           | जितने      |
| बीवंत       | ₹₹•*₹                 |                | जेन         | ३१७ ३, ३१७ ४ वि                                |            |
|             |                       |                |             |                                                |            |

| बेहरी           | ३३.५                     | ,                   | भाटकंत           | २३२°४          | भटकता है             |
|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|
| बे              | ४६०%                     | जय                  | भखी              | २५३°२          |                      |
| नैचंद           | <b>⊏२*२</b>              | जयचंद               | भकोलि            | ते ३२४         | भकोरती है            |
| जैराम           | { <b>%</b> 0.8}          | जयराम               | भाग              | १५६'२          | ज्वाल                |
| चो              | न्द"१, ६३"१,             | \$ \$ <b>E</b> . \$ | भारतो            | २६६.8          | भारना                |
| बोइ             | EE'?, २०E'?              | देखकर               | <b>क</b> रि      | २५८'२          | भाके                 |
| जोए             | સ્પૂર•ેર                 | देखं                | िकिप्पि          | २३७.१          | भिंप कर              |
| बोग             | १३५.२, ३४६.              | २ योग               | भिलमि            | लेग ११°३       | <b>क्तिर्लामलाया</b> |
| चोगिनपु         | र ३०० २ योगि             | नी पुर (दिल्ली,     | भेले             | १५४°३          |                      |
| बोगिनापु        | रू १७ <b>६°१,</b> २६१°   | ٠,                  | <b>भु</b> क्कयो  | ३३० ५          | <b>मु</b> का         |
|                 | रदर*२                    |                     | <b>भुल्लं</b> ति | १५७°२          | मूलते हैं            |
| बोट             | २६१*२                    | जोड़ा               | <b>अ</b> कित     | <b>३१३°१</b>   |                      |
| बोड़ि           | <b>८५</b> ′१             | जोड़कर              | भू भत            | २७४°३          |                      |
| बोति            | 8517, 8817,              |                     | भूसे             | ३१५.१          |                      |
|                 | १३६%                     | च्योति              |                  |                |                      |
| बोध             | ८०'२, २५८'२              | योद्धा              |                  | •              | <b>.</b>             |
| चोप             | ७७°३                     |                     | •                | 7.11 9 · 9     |                      |
| बाद्ध           | ५०.४                     |                     | टंक 💮            | 546.6          |                      |
| बोवइ            | १२१°२, २३२५              | देखता है            | टखी              | 576.6          |                      |
| <del>इ</del> यं | <b>५</b> .२              | ज्यां               | टट               | ₹=:₹           |                      |
| ब्यू.           | १०६ र, २०२ १             | र ज्यां             | टट्डुर           | ₹ <b>३६</b> •६ |                      |
| •वालाहर्व       | ो २०°३                   | •                   | दुद्दिय          | २५.३           | द्व                  |
|                 | _                        |                     | टामक             | १५३-१          |                      |
|                 | म                        |                     | टारे             | 808.5          | यत                   |
| <b>म</b> ंकि    | १३३ २, १६३               | २ भाँकना            | दुट्यो           | ३०७:२          |                      |
| <b>म</b> ंपै    | ₹३७*१                    | . दकना              | दुकंक            | ₹₹ <b>₹</b>    |                      |
| भरत             | १६३.८                    | <b>क</b> रता है     | टेरे             | २२ <b>७°१</b>  | पुकारे               |
| <b>भ</b> ननंकति | ે <b>ર</b> ૧ <b>૫.</b> ૫ | <b>भ</b> नभनाना     |                  | ठ              |                      |
| मरइ             | ¥ 305                    | भरता है             |                  |                |                      |
| भरहिं           | ₹४६°२                    | भरते हैं            | ठक्क             | २२६.४          | स्तब्ध               |
| भनं             | १३३°२                    | ध्धनि               | ठठुक्की          | ६६.४           | ठिठ <b>की</b>        |
| <b>अ</b> लकंत   | <b>१२</b> %              | मलकता है            | _                | 8.35E          | ठेलवा है             |
|                 |                          |                     | -                |                | -                    |

|                         |                | ड             |              | ढिल्जिय          | ४२ <sup>९</sup> १. १   | 00*9,               |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------|
| <b>ड</b> ंडियं          | १३२.२          | •             |              |                  | १⊏६*४,                 | १७८.१ दिल्ली        |
| डा <b>ड</b> प<br>डांबरय | २०६ १          |               | ाबर, मटमैला  | ढि <b>ल्लि</b> य | पति ३१३ ६              | , ३३७ ६ दिल्लीपति   |
| डमस्य<br>डरप्यि         | २४४°१          |               |              | दिल्ले           | १६८ ३,                 | २३४४ ढीले           |
| डराज<br>डरि             |                |               | डर कर        | ढी <b>ल</b>      | 40.5                   |                     |
|                         | २३६'४          |               | डर कर        | दुरंता           | २३२°२                  | दुरता है, दलता है   |
| डरिग<br>—>े             | 335.8          |               | डरे, डरा     | ढयो (ठय          | गे) १४५'२              |                     |
| डरे                     | २५६ १          |               | •6           |                  | त                      |                     |
| <b>डिस</b>              | <b>३३१.</b> ३  |               | दंशित करके   | तंबूलस्य         | १७६.५                  | ताम्बूल का          |
| डारे                    | २५४'२          |               | डाल दिया     | तंबोल            | १४८-२                  | ताम्बूल             |
| डाहाल                   | 808.8          |               | ~            | त                | १२७॰२                  | तो                  |
|                         | ह १४६'१        |               | वक दृष्टि    | 1तखत             | १८६.४, १               | ६८.४ तस्त           |
| डींम                    | द्ध <b>ः</b> ३ |               | <b>डिम्भ</b> | <b>श्लत</b> ट    | २१ <sup>,</sup> ३, ३५  |                     |
| डुल्लै                  | <b>६३</b> °३   |               | डोलता है     | *तटाक            | २४१•२                  |                     |
| डोर                     | ११७.५          |               |              | तडित्तह          | 66.8                   | 🦠 तड़ित का          |
| डो <b>लं</b>            | ¥°.38          |               | दोल          | तगा              | २८४.६                  | की                  |
|                         |                | ढ             |              | ततंग             | १३२.१                  | ना <b>दा</b> नुकृति |
| ढंढोरे                  | २७४°३          |               | ढिंढोरा      | ततु              | १३० १                  | तत्व                |
| ढं किय                  | १२.४           |               | ढाँकना       | तत्ते            | ٠٠٠ ا                  |                     |
| हग                      | १८० २          |               |              | <b>%</b> ततो     | २७३°१                  | ततः                 |
| ढगयो                    | <b>%</b> ح°३   |               |              | तत्तथे           | १३२°१                  | नादानुकृति          |
| दर                      | १८५.१,         | <b>358.</b> 8 |              | तत्तथेइ          | १३२*१                  | नादानुकृति          |
| ढऱ्यो                   | ३२७ ४          |               |              | तत्थ             | ষ্ট্য•হ                | तत्र                |
| ढहनंकित                 | २०५.३          |               | दलता हुन्रा  | तदून             | ₹४४°३                  |                     |
| दहाइ                    | ७२*४           |               | •            | *तन              | २६⁴३, ३२               | (*३,                |
| ढार                     | १८२°१          |               | ढाल          |                  | द्भः १ <sub>,</sub> ३० | •                   |
| ढाल                     | २६३.३,         | २६३°३         |              |                  | ३४० १                  |                     |
| ढालेति                  | २३५.४          |               |              | तनरंग            | १६७°२                  |                     |
| ढाइ                     | <b>२५३</b> •२  |               |              | तनी              | 560.8° ±               | ⊏८°४ क्यो           |
| दिल्ल                   | २५३°२          |               | दिल्ली       |                  | ۲.۶, ۶.۶ه              |                     |
| दिल् <b>लहि</b>         | १६६ २          |               | दिल्ली को    | •                | २७२ ३, ३               | •                   |
| <i>दिल्लि</i>           | १६८.३,         | ३३६.६         | दिल्ली       |                  | ३३२ <sup>-</sup> ३     | ` '3                |
| •                       | (૬ )           | •             | - (1 3)      |                  |                        |                     |

| <del>&amp;</del> तत्र | १७३ <sup>-</sup> १          |               | तहां                 | २६६ १, ३२६ ४          |         |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------|
| तझ                    | E0.5, 805.5                 | <u>.</u>      |                      | <b>३३३.</b> ३         | वहाँ    |
| तबल्लं                | २२३ ३                       | तबला          | तिह                  | १४५.४, ३३२.२          | वहाँ    |
| तब्ब                  | १६६ २, ३३६                  |               | ता                   | ४६.३, ६०.४, ६८.२      | , वह    |
| <b>%</b> तम           | २७१-१                       |               |                      | <b>१.१</b> . <b>१</b> |         |
| तमालह                 | २२°३                        |               | ताजी                 | १६०'४                 | ताजा    |
| तमि                   | २६°२                        | तिमिर         | ताजे                 | २५७.६                 | ताजे    |
| तमीर                  | १२६-१                       |               | <sup>श्ल</sup> ताटंक | ₹.38                  |         |
| तमूल                  | १४६-१                       | ताम्बूल       | <b>%</b> तात         | <b>\$</b> E8.\$       |         |
| तमोर                  | १६३ ३                       | ताम्बूल       | तान                  | ७५.१                  |         |
| तमोरि                 | १७७*४                       | ताम्बूलवाहिनी | तानी                 | ४७.ई                  |         |
| <b>⊛</b> तर           | ११•३                        |               | तानु                 | १३२.८                 | उसे     |
| तरनि                  | १६१%                        | तरिए          | तानुक                | ७५.१                  |         |
| <del>%</del> तरल      | २६*२                        |               | तापते                | १⊏`३                  |         |
| त रं                  | <b>२६</b> ४ <sup>°</sup> २  |               | तापसा                | १⊏:३                  | तापस    |
| <b>®तरंग</b>          | १६२.१                       |               | ताम                  | १७५.१, ३०५.२          | तत्र    |
| तरंगे                 | <b>२६</b> • २               |               | <b>®तामसं</b>        |                       |         |
| तरप                   | १७२°२                       | तड़प कर       | <b>⊗तार</b>          | ११.६, ६६.२, ७३.२      |         |
| तराजन                 | ७७°३, २०६°४                 | तारा जन       |                      | १२२.५ १३०.५           |         |
| तरिऊ                  | १२५'२तारने वा               | ला            |                      | <b>580.5</b>          |         |
| तरुन                  | ४६'२, ३३३'४                 | तरुग          | *तारक                | ३३६.४                 |         |
| तरुनि                 | १३१°२                       | तच्णी         | तारत्त               | ५०'३                  |         |
| तक्ने                 | <b>१</b> ४१ <b>°</b> ४      |               | तारए                 | ११२.२                 |         |
| <b>*</b> तल           | २२•३                        |               | तारया                | १३४.१                 |         |
| तलप्प                 | ₹.03\$                      | तल्प          | <b>%</b> ारा         | १५६ ४                 |         |
| तलत्त्वसु             | १३८.१                       | ताल           | <b>%ताल</b>          | २२.३                  |         |
| तव                    | <b>८५</b> .१, <b>८५.४</b> , |               | तालिना               | १३७.६                 | ताली से |
|                       | २७६ ५, ३०४ २                | तब तब         | तासु                 | ६८.५, १७३.४           |         |
| तबे                   | २५६.४                       | तभी           |                      | રહપ્ર∙ <sup>ર</sup> ૂ | उसे     |
| तवोरह                 | १४७•२                       | ताम्बूल का    | ति                   | ३१.१, ३२.३, १७०.३     |         |
| तस                    | ₹४४.₹                       | तैसा, वैसा    |                      | १७३°३ २०७'४           |         |
| <del>&amp;</del> तस्य | <b>१६</b> ४.५               | उसका          |                      | २७४.१                 | ते, वे  |

| ति ग्र             | ३३ <b>७°१</b>                   | स्त्री     | तिहि                      | ६४ ३, १६७४,                                   |                    |
|--------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| तिके               | ६१'४, १५४'३,                    |            |                           | १९५.५, ३११४,                                  |                    |
|                    | ३२३ <b>°</b> २                  | ं तिनके    |                           | ३३३.४, ३४०.५                                  |                    |
| तिकै               | ६२ <b>.२</b>                    | विनके      | तिहद्दिया                 | २६६ ५                                         | तीनों हद           |
| तिज                | ३०६•२                           | तीज        | तीज                       | 55                                            | तृ <u>वी</u> या    |
| तिडिय              | १५३.५                           |            | तीन                       | ⊏६.०, ४०१.३                                   |                    |
| तित्थराय           | <b>५</b> २·१                    | तीर्थराज   | † तीर                     | २६४.२                                         |                    |
| <b>&amp;ितिथि</b>  | ⊏र'र, २६ <b>२'२</b>             |            | तीरवलं                    | हप्र.इ                                        |                    |
| तिदरं              | २२३ ३                           |            | तीरे                      | \$ <b>£</b> *3                                |                    |
| तिदंड              | ११० इ                           | त्रिदंड    | तु ग                      | २० २, २६ ४]                                   |                    |
| तिंदु              | ११ <b>६°१</b>                   |            |                           | ११६.२                                         |                    |
| तिधर               | ३३३°२                           |            | तुंज                      | <b>৩</b> ৩°:                                  |                    |
| तिन                | १६७°३, ३४ <b>१°</b> १           | तिन्हें    | तुंड                      | इ ४२'२                                        |                    |
| तिनके              | <b>રશ્પ્ર</b> .8                |            | नु                        | २५.२, १५३.२,                                  |                    |
| तिन्न              | ७-१, २६६.५                      | तीन        |                           | ₹⊏€.४                                         |                    |
| तिनै               | १८४, १५४%                       | तिन्हें    | †तुखार                    | २४ <b>'</b> ३, १ <b>५५'४</b>                  | देश विशेष          |
| तिनि               | ६१-१, १८१-१                     |            |                           |                                               | का श्रश्व          |
| तिप्प              | १३४ <b>.</b> ८                  |            | *नु <b>च्छ</b>            | १४१°२                                         | छोटा               |
| तिम                | ⊏ <sup>.</sup> १, ३११ <b>°६</b> | तैसे, वैसे | <u>नु</u> छ               | ७०'२, १६३'४<br><b>२</b> ४⊏'३                  |                    |
| तिय                | १२४'२, ३२२'५                    | स्त्री     |                           |                                               | छोटा               |
| तिरप्य             | <i>६ ३</i> ४. <b>८</b>          |            | तुज्भ <u>ः</u>            | ३ <b>०४.</b> ४                                | तुमे, तुम्हें      |
| तिरस्थ             | <b>₹</b> E₹*१                   | तीर्थ      | तुट्टइ<br>तुटित्त         | <b>१</b> ३३°४                                 | दूरता है<br>स्टब्स |
| तिर <b>हु</b> त्ति | १००१                            | तीरभुक्ति  | तुहि<br>तुहि              | ३१ <b>०</b> °२, ३ <b>३३°२</b>                 | ट्टना<br>टूटकर     |
| तिल                | २९६७४, ३०६.४                    |            | तुर्हे<br>तुर्हे          | ₹१ <b>१</b> °१                                | दूटता <b>है</b> ।  |
| तिलक               | <b>&amp;</b> ⊏.\$               |            | <sup>छट</sup><br>तुट्टियं | १५६ ४                                         | 801161             |
| तिल्लन             | १२५.२                           |            | <b>तुम</b>                | <b>४</b> ३ <sup>.</sup> २, १८४ <sup>.</sup> २ |                    |
| तिलिमिल            | · ३३२ <sup>°</sup> ३            |            | तुम्ह                     | १४.१, ३०२.२,                                  |                    |
| तिलतिल             | ₹*335                           |            | तुम्इइ                    | <b>१४</b> .४                                  | तुम्हें            |
| तिरत्त             | २०४'१                           |            | तुरक                      | २७५.४                                         | तु <b>र्क</b>      |
| तिह                | १५३"१, २७६"६                    |            | तुरक्की                   | १५७"३                                         | तुर्की             |
|                    | ३११°२                           | तहाँ       | <b>⊛</b> तुरंग            | १६.३, १४४.१,                                  |                    |
| विद्यँ             | <b>પ્ર</b> ર'ર                  | तहाँ, वहाँ | -                         | २८७.६- ३०६.५                                  |                    |

| तुरयो          | १ <b>९६ '५</b>               | तुरंग      | त्रिविद्ध | १३५् २                          |                     |
|----------------|------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| <b>तुरा</b>    | 888.2                        | त्वरा      | त्रिस     | ३०१"२                           |                     |
| तुरिग          | ३१३ <b>-६</b>                | तुरंग      | त्रीिए    | १४७.२                           |                     |
| तुरिय          | ३.30 ६                       | तुरंग      | त्रीय     | 6.8                             | ती <b>न</b>         |
| तुरि <b>या</b> | १६२.४                        | तुरंग      | त्रैलोक्य | २०•२                            |                     |
| तुलं <b>तु</b> | ७७*३                         | तुलना      |           | थ                               |                     |
| तु <b>लसाइ</b> | १ <b>४७</b> -६               |            | थंभ       | ५४'१, ६४'३                      | स्तम्भ              |
| नुष्ट          | २०°२                         |            | थक्कि     | ३९ ३, १७१ ३                     | थक कर               |
| <b>नुसा</b>    | ६५.४                         |            | थक्की     | १५८'१                           |                     |
| ने             | 8€.8, द€.8,                  |            | थट्ट      | £8.5                            | ठाट                 |
| †तेग           | १⊏६*२                        | तेग        | थट्टी     | १८१.१, १८६.३                    | ठाट, स्थित          |
| नेज            | ४६'३, ५५'२                   |            | थड्ढे     | १६°१                            | थके                 |
|                | १२७*१, ३३३.४                 |            | थप्पियं   | १००*२                           | <b>स्था</b> पितं    |
| तेजि           | १५५ ३, १७५ १                 |            | थल        | २६८ २, २७०.४                    | स्थल                |
| तेडिय          | २२⊏'२                        |            | थलह       | ₹ <b>६२°</b> २                  | स्थल पर             |
| तेय            | <b>६</b> ⊏:३                 |            | थवाइस     | १४५'५                           |                     |
| तेरह           | ३१ <b>८</b> -६               |            | थाज       | १६६-१                           | थाल                 |
| तेसे           | २ <b>२४°३</b>                | तैसे       | थान       | २७६"१                           | स्थान               |
| तैं            | <sup>: ৬৬</sup>              |            | थानए      | १७४°२                           | स्थान पर            |
| तैनु           | ६०'१                         | 3          | थानि      | <b>६६</b> .२                    | स्थान पर            |
| नीवर           | ३३ <b>५</b> २, ३३ <b>६</b> ६ | तोमर       | थारि      | १७१*३                           | थाली                |
| ती             | ६३.२, १५१.२                  |            | थिक्कति   | ₹१.8                            | ⊀⁄स्था०             |
| तोरि           | १०१ ४, १७१ ४                 | तोड़कर     | थिर ्र    | . <b>११२</b> °१, १४ <b>५</b> °५ | स्थिर               |
| तोहि           | १२३.६                        | तुम्हें    | थुंग      | १३२.५                           | <b>नादा</b> नुकृतिः |
| त्राहु         | १५६•१                        |            | थेइ       | <b>१</b> ३२ <b>°</b> २          | नाद°                |
| त्रिगामऊ       | १२८ २                        | त्रिपथगामी | थै        | १३२•२                           | नाद <sup>०</sup>    |
| त्रिग्         | २२९ १                        | तोन        |           | द                               |                     |
| त्रिबल्ली      | ३१%, भ्र२.१                  | त्रिथली    | दंगे      | २६ ४                            |                     |
| त्रिय          | ૭ <b>.</b>                   | نز         | दंडं      | £5.8                            | ;                   |
|                | १२१ र, १२२ र                 | ,          | दंत       | ३८.२, १६६.२,                    |                     |
| त्रियन         | ११२ <b>°३</b>                |            | :         | २३२'१, २७४'३                    | ·                   |
| त्रियाम        | २८६°३                        | ;          |           | ₹∘€*8                           | ;                   |
|                |                              |            |           | /                               | ,                   |

| दंता    | २३ २.४,            | र्६०'१        |           | दरिस                | <b>५६.</b> ४, १४४.२                     |          |
|---------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|----------|
| दंतिय   | १८२.५              | दं            | ती, हाथी  | <b>%दल</b>          | १०८.१, १४६ ४                            |          |
| *दंती   | २३१*१,             |               |           |                     | २०७ १, ३१७ ५,                           |          |
| ~~~     | <b>३१५</b> °४      | ·             |           |                     | ११८४, ३२०४,                             |          |
| दंतीनु  | २६० १              | ह             | ाथियों के |                     | ३२२'६ ३३१'१,                            |          |
| दंद     | १२・२               |               | द्वन्द    | <b>%दलबल</b>        | ₹08.%                                   |          |
| दंसन    | २५.४ ४४            | <b>L</b> *?   | दर्शन     | दल्ली               | २३५'४                                   | दिल्ली   |
| दई      | १८४.४              |               | दी        | दलु                 | ३०७ <b>°</b> ५                          | दल       |
| दक्खिण  |                    |               | दिच्चिग   | दव्य                | ६२.४                                    | द्रव्य   |
| दक्खिन  | १५० २              |               | दिविगा    | दस                  | १४४.१, २७०.५,                           |          |
|         | १३४.8              |               |           |                     | र⊏र'र, ३२०°२,                           |          |
|         | २०८'३              |               | दिस्ग     | दसहि                | २७६:१                                   |          |
| दिच्छन  |                    |               | दिव्ग     | दह                  | `७६.३; १६३.२,                           |          |
| _       | ६७'४               |               | दिच्णी    |                     | ३१३°२                                   | दश       |
| दच्छिनै |                    | ;             | दिस्ए को  | दहार                | 8.8                                     | द्हाइ    |
| दपत     | ११.२               |               | दीप्त     | दहि                 | ₹.33                                    |          |
| दप्पनं  | પૂર*१              |               | दर्पग     | दाच्छिनी            | १०० ३                                   | दाच्छिनी |
| दबरि    |                    |               | दबकर      | क्षदाडिम            |                                         |          |
| द्मके   | २०६.४              |               |           |                     | ११५.२                                   | ददुर     |
| दये     | ७२ ४               |               | दिए       | <b>®दान</b>         |                                         |          |
| दर      | ⊏३'१, <sup>३</sup> | १६ <b>५:१</b> |           |                     | १७० ४, १७१ १,                           |          |
| दरदेव   | १४३°१              |               |           |                     | २३४.१                                   |          |
| †दरबार  | ७१.४,              | <b>८५</b> .२, |           | <b><b>%दानव</b></b> | ३२२'४                                   |          |
|         | १४२・२              |               |           | दानिब्ब             |                                         |          |
| दरसन    | १.35               |               | दर्शन     | <b>%दारु</b>        | १७७°१                                   |          |
| दरसाइ   | २०*४               | दरसा कर,      | दिखा कर   | दारुन               | १४६.५                                   | दारुग    |
| दरसाए   |                    |               |           | दालमी               | ३८'२                                    |          |
| दरसे    | २०७.३              |               |           | दावंत               | २८०°२                                   |          |
| दरसी    | ५०'२               |               |           | दासि                | ४४.४, ६३.४,                             |          |
| द्रि    | १०५.२              |               |           |                     | १७२ <sup>.</sup> २, १७३ <sup>.</sup> २, |          |
| दरिद्   | १७५.५              |               | दरिद्र    |                     | <b>\$</b> 88. <b>\$</b>                 |          |
| दिरिया  | १०३ द              | ٠ .           |           | दासिया              | १२०"१                                   | दासी     |

| <b>%दासी</b>         | ७२ <b>.</b> ४         |               | दिनं     | २०३°३                    |        |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------------------|--------|
| दाहिम्म              | रे २६६.२              | दाहिम         |          | ≈२·२, <i>६६</i> .४       |        |
| दिखइ                 | 55.8                  | देखता है      |          | <b>રૂશ્યાન્, રૂજરા</b> શ |        |
| दिखत                 | ∠8.                   | देखता है      | दिनयर    | ४५.१, ३ <b>०५.२</b>      | दिनकर  |
|                      | . ૨૭૫.ક               | दिखलाया       |          |                          | दिनकर  |
| दिखिय                | ३२१ • २               | देखा          | दिने     | ७६*२ .                   | •      |
| ंदिक्खति             | १६५"?                 |               | दिन्ही   |                          | दिया   |
| दिक्खन्त             | <b>र६१°</b> २         |               | दियं     | <b>२</b> २ <b>८.५</b>    | दिया   |
|                      | १७२"१                 | देखना         | दिय      | ११६.४, १६६.३             |        |
|                      | १४५.२, २३७॰           | २ देखकर       | दियो     | •                        |        |
| दिक्खिय              | । ३२'१, ७५'२,         |               | दिख्यो   | २६९°३                    | देखा   |
|                      | ११२°१, २२६°           | २             | दिख्ख्यो | १६३.३                    |        |
|                      | हि २३२'१              |               | ॐदिब्य   | ५७.२, २४२.१              |        |
|                      | १ २६२ ४               |               |          | र १४५.४                  |        |
| दि <del>वि</del> खयै | १६'२, १६०'४           |               | दिव      | २०४.४, ३३६.४             |        |
| दिख्ख                | 4E'4                  |               |          | <b>३४६</b> .र            |        |
| ंदि <b>क्लइ</b>      | <b>२</b> ३१ <b>.८</b> |               | दिवसि    | २६६•६                    |        |
| दिख्खग्              |                       |               | दिव्व    | <b>२२</b> २              | दिव्य  |
| ∶दिख्खत              |                       |               | दिवान    |                          | देवान  |
|                      | ३.४, ६४.८             |               | दिवी     | २२'२, ३१२२               | ५पान   |
| दिख्खयो              |                       |               | दिसं     | १३४.४                    | दिशा   |
| दिख्लियं             |                       |               | दिसंग    | ? <b>3</b> %"?           | दिशांग |
| दिक्खिय              |                       |               | दिस      | 5.8                      |        |
| 'दिख्खिये            |                       |               |          | ११० भ                    |        |
| दिख् <b>विह</b>      | <b>७३</b> *३          |               | दिसा     | १३५'१, २२३'२,            |        |
| दिगंत                | २४२.४                 |               | •        | 280.5                    |        |
| दिच्छन               | १७८.5                 | दिच्य         | दिसि     | ७६.३, ८४.३,              |        |
| दि ज <b>इ</b>        | <b>१.30</b>           | दीजिए         | •        | १२०.२, १२४.२,            |        |
| दिट्ड                | १.७३                  | <b>દ</b> ષ્ટિ |          | १२७.१, १५३.१,            |        |
| दिट्टउ               | ३२१.४                 | दीठा, देखा    |          | २०६.६                    |        |
| दिद                  | <b>१</b> ४४. <i>É</i> | <b>ं</b> हद   | दीउ      | ३३४.६                    | दिया   |
| दिड्द                | १७७.५                 | हद            | दोजइ     | <b>የ</b> ዟ장'상            | दीजिए  |
|                      |                       | -             |          |                          |        |

| दोढी         | ४३.५                       |              | दुस्सह | ३०२.५                 |             |
|--------------|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|
| दीन          | २७८. इ                     |              | दुसेर  | २०६•३                 | दो सेर वाला |
| दीनइ         | २७८ ३                      | देने से      | दुहं   | ३२५.४                 |             |
| दीन्हों      | <b>३१</b> १ <sup>.</sup> २ | दिया         | दुह    | २०३.४, २३८.४          |             |
| दीप          | १२६.४, ३४२.४               |              | दुहत्थ | ३२४°३                 | दो हाथो से  |
| दीसं         | ४E'8, 43'8,                |              | दुहुं  | १०१.१                 | दोनों       |
| 710          | २४२ <b>.२</b>              | दिखाई पड़ा   | दुहु   | ४५"२, २०४"१           | दोनों       |
| दीस          |                            | दिखाई पड़ा   | दूत    | १६८ ३                 |             |
| दीसत         | •                          | वाई पड़ता है | दूपा   | ६३.२                  |             |
| दीसै         | प्र⊏४, २६१*३               |              | दूरि   | <b>३</b> १३ <b>.८</b> |             |
| दु           | ७८:३                       | से           | दूव    | १७७.१                 | . दोनों     |
| दुश्रण्      | १६१°२                      | दो जन        | दे     | ६१.२, १६६.३,          |             |
| दुइ          | ₹१€•१                      | दो           |        | ३६६ ५                 | देकर        |
| दुज          | ७३°४, १७०°४                | द्विज        | देइ    | ८०.४, १०८.५           |             |
| दुजन         | ११० रे, १४५                | २ दुर्जन     | देउ    | १६५. ह                |             |
| दुजन         | ११ <b>२</b> °२             | दुर्जन       | देख    | ३०६.६                 |             |
| दुति         | £≃. <sup>,</sup> &         | दुति         | देखत   | ६०.३, १३०.४           |             |
| दुतिय        | <b>≒१८.</b> ४              | द्वितीय      | देखते  | १८'४                  |             |
| दुत्त        | ₹. <b>१</b>                | द्वित्व      | देखि   | ४८.३, ७६.३,           |             |
| दुघार        | ८२.२ दो धार                | वाली तलवार   |        | 8.36.6                |             |
| दुधारे       | १५४ ३                      |              | देखिन  | ७३.४                  |             |
| दुभाइ        | ₹€.5                       |              | देखिय  | <i>\$⊏</i> 8.8        |             |
| दुम्मान      | <b>२</b> ४८.२              |              | देंतु  | १७४.४                 | देते हैं    |
| दुर          | <b>५</b> २.२               |              | देय    | १७७.१                 |             |
| दुरदेव       | १६६.४                      |              | देयानि |                       |             |
| दुराइ        | ३६.४                       | छिपाकर       | देव    | १६२'१, २०५            |             |
| दुल्लभ       | <b>5</b> 8.8               | दुर्लभ       |        | २८६ ४, ३०८            |             |
| दु <b>लह</b> | ४६.५                       | दुर्लभ       |        | ३०८१, ३२२             |             |
| दुल्लही      | <b>४५</b> .१               | दुर्लभा      |        | ३३१ २, ३४५            |             |
| दुवार        | <b>५</b> ७ <b>.</b> २      | द्वार        | देवरउ  |                       | देवल        |
| दुवाल        | २०३°३                      | देवालय       | देवाल  |                       | देवालय-     |
| दुसहु        | १४६•३                      | दुस्सइ       | देवि   | <b>३११.</b> ८         |             |

| देश             | <b>६</b> .२, १३.४          |            | धनुख            | <b>५</b> ६'२                 | <b>ध</b> नुष् |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| देस             | ६८ १, १०० ३,               |            | धनुह            | ३१ <b>७</b> %                | धनुष्         |
|                 | २२३°२                      |            | धने             | ?३=*१                        |               |
| देहि            | १४५.६, १६२.२,              |            | धमं             | १३५"१                        | धर्म          |
|                 | २७४.४                      |            | *धर्म           | १३.८                         |               |
| दैत्य           | 88.8                       |            | धर्मह           | २२६•१                        |               |
| -दोइ            | ११२.५                      | दो         | <b></b> श्वमाथे | षु १८८ १                     |               |
| दोख             | <b>48.</b> 5               | ,दोष       |                 | १२.४, €=.३,                  |               |
| दोहं            | प्रद'र                     | दोनों      |                 | २७६ २, ३०४                   | ۲.            |
| दोह             | १६७"२                      | दोंनों     |                 | ३१३ २, ३१७ :                 |               |
| द्वादसर्वि      | ने ३३७ ४                   |            |                 | ३३३.४. ३३६.                  | •             |
| <b></b> ≉द्विजर | ाज १६१.४                   |            | धरम्मह          |                              | धर्मका        |
| द्विय           | ३२१-१                      |            | _               | र६४.१                        |               |
| द्रवु           | ७२.४                       | द्रव्य     | धरंति           |                              | वारण करते हैं |
| द्रवे           | <b>७२</b> *१               | द्रवित हुए | धरग्            |                              | धरणी          |
| द्रव्य          | ६७:२, १४४:२                | द्रव्य     |                 |                              | •             |
| द्रम            | १३७°३                      | द्रुम      | धरनह            | <b>३१०</b> -१                | धरणी पर       |
| द्रिग           | ७१°२                       | <b>ह</b> ग | धरनहि           |                              | धरणी पर       |
| द्रिगपार        | नह ३३७ ३                   | दिगपाल     | धरनि            | <b>€</b> ≒'२, २ <b>६</b> ६'३ |               |
| द्रिस्टि        | १६०:१, २७१:२               | दृष्टि     | धरवी            | •                            |               |
| द्रमं           | २६३•३                      |            | घराखित          | १६० ३                        | धरा-त्तेत्र   |
| द्रुम्म         | <b>२५</b> २ <sup>.</sup> २ | द्रुम      | धरिनि           | १३१.२                        |               |
| ,               | घ                          | 9          | धरिय            | १३१•२                        | घर लिया       |
| धंकने           | १३८-१                      |            | धरे             | २३•३                         | 47 16141      |
| धज              | ३३२.8                      | धज         | धरो             | २२४.४, २७५.६                 |               |
| *धन             | ६४'१, ३१२'१                |            | धरया            | 838.8                        | घारण किया     |
| धनिध्धन         | ते १३२°३                   | धन्य धन्य  | धव              | ११२'४, ३४६'४                 |               |
| धनिय            | ३३ <b>०</b> •६             | धनिक       | *धवल            |                              |               |
| ঘন্নি           | १३२•३                      | धन्य       | धवला            | ३१७.६                        |               |
| <b>ःधनी</b>     | २७०'६                      |            | धा              | १३२'३                        |               |
| *धनु            | ७०"२, ३४३"२                |            | भा <b>इ</b>     | १७० १, ३०६ ४                 | •_            |
| धनुक्क          | ११८-१                      | धनुष्      |                 | <b>३१४</b> २                 | ,<br>दौड़कर   |
| -               |                            | -          |                 | •                            | ZI Y W        |

| धाई              | ર્ <b>રહ'१, ३४૦'</b> ૨        | दीड़ी     | धूधरियं       | २०६.२                |                               |
|------------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| *धातु            | <b>૭૦</b> ૦૨, ૧૭૫:ક           |           | <b>%धूम</b>   | <b>३४</b> ३.१        |                               |
| *धार             | ३७ ३, १३३ ३,                  | -         | धूव           | ६८.४                 | श्रव, श्रुपद ?                |
|                  | १७३ २, ३०४ १                  | •         | <b></b> श्यान |                      | , 3                           |
|                  | ३१५ ५                         |           | *ध्रुव        | 8.8                  |                               |
| धारनि            | <b>ર્</b> શ્ <b>પ્</b> °શ્    |           | .5            |                      | न                             |
| <b>घ</b> ।रि     | <b>३३२</b> .२                 |           | नं            | १३५.१                |                               |
| धावत्त           | ३२०°३                         | दौड़ता है | नंखिय         | १२० २                | नष्ट करना, रोकना              |
| धावंतहि          | ३१५.०                         |           |               |                      | र्√नश्                        |
| धावतै            | १५७ <b>°४</b>                 |           | नंग           | ३१.8                 | नम                            |
| धावै             | २३३.२                         |           | नंगा          | ६१ २                 |                               |
| धावर             | ३ <b>१७</b> °४                | धवल       | नंदा          | १०३.८                |                               |
| <b></b> क्षधीर   | ३ <b>०७</b> '४, ३ <b>१</b> ⊏४ |           | <b>%</b> न    | ७३ <sup>.</sup> २, ८ | ড <b>'</b> ४,                 |
| धीरत्तनु         | १८२.४                         | घीरता     |               |                      | २ <b>६ ∘</b> ∙२,∙३            |
| धुं धरिय         | २ <b>१⊏</b> *४                | धुँघला    | नखं           | પ્રરુ૧,              |                               |
| धुं सनं          | २००.१                         |           | नखंनख         | ७१:३ =               | = नर्खा <b>श</b> ख, पृरा-पृरा |
| धुकंत            | ३ <b>३३</b> .२                |           | नखी           | १६१%,                |                               |
| धुंनं            | २⊏२∙२                         | ध्वःनि    |               | २६२∙१                | √नश्                          |
| धुनि             | १२८.१, १६५.१.                 |           | नखो           | ३२⊏⁺२                | •                             |
|                  | ३१२"१                         | ध्वनि     | नख्खहि        | ७१.३                 |                               |
| धुनी             | २२•२                          | ध्वनि     | <b>%</b> नग   | 82.8                 |                               |
| धुन्यो           | ३११.६, ३३३.५                  | धुना      | नग्ग          | ७७*१                 |                               |
| धुप्पद           | १३ <b>६</b> °३                | ध्रपद     | ःनग्न         | ७८.४                 |                               |
| धुम्मिल          | <b>३१⊏</b> ∙४                 | धूमिल     | <b>%</b> नगर  | 88.5                 |                               |
| धुरंगा           | २३६ : इ                       |           | नच्चए         | ६८.८                 | नाचते हैं                     |
| धुरक्की          | १५६.४                         |           | नचै           | २२४°४                |                               |
| धुरि             | १३.8                          |           | नछुत्तनु      | २५५.१                | नचत्रांशि                     |
|                  | १५७ ४                         |           | नङ्           | १३६.४                | नट                            |
| धुरे             | <b>२६४</b> .३                 |           | नदृरी         | १३४.२                | नर्त <b>को</b>                |
| धु <b>ल्लि</b> य | ७१.५                          |           | नट्टे         | 88.8                 | नष्ट होता है                  |
| धुव              | ६७.२                          | ध्रुव     | नतम           | 8.35                 |                               |
| धुवंति           | ७३.२                          | `9        | नथुंग         | १३२.२                |                               |
|                  |                               |           |               | •                    |                               |

| नदं          | <b>६६</b> •१               |               | नवजल्  | २७२•२                | नयजल           |
|--------------|----------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|
| *नदी         | 88,5                       |               |        | ३१७ ेप्र             |                |
| ननारे        | २५८⁺३                      |               |        | ८७.५                 |                |
| †नफेरी       | २२६°१                      | नफीरी         |        | ३२ <b>२</b> •१       |                |
| *क्षनभो      | <b>ર</b> •પ્               | नभ            | नवारंग | २२६°१                | नया रंग        |
| नमस्कार      | £ 0 · 3                    |               | *नहि   | १२३.१, १४६. र        |                |
| नय           | ५६.२, २२६.५                |               | नहिं   | <b>₹</b> ₹°₹         |                |
|              | •                          |               | नहीं   | ३२७°३                |                |
| <b></b> ≉नयन | द्भ:३, ११२ <sup>:</sup> १, |               | नही    | २९६.४                |                |
|              | २२७'३, २२६'२               |               | नन्ह   | ३३२ २                |                |
| नयन          | ११२.४                      | नयन           | नाखिया | ३२५.२                | नष्ट किया      |
| नयर          | ३२.४, ६०.४, ७              | ۰,6           | नाग    | ११८.१                |                |
|              | १५० २ १८२ १                | नगर           | नागवर  | <b>२५६</b> २         |                |
| नयरि         | ४३.५, ६०.४                 | नगर में       | नागरी  | <b>~~.</b> \$        |                |
| नयो          | १.335                      | नमन किया      | नागर   | 88 S                 |                |
| नरं          | २४०*१                      |               | नाट्य  |                      |                |
| नर           | १८ २, ५६.२,                |               | नाथो   | 800.8                |                |
|              | ६३.३, ८६.४,                |               | नाना   | <b>३२५</b> .२        |                |
|              | १६६.२, ३००.४               |               | नाम    |                      |                |
| नरघरनि       | ४४ र                       | नरगृहिगा      |        | २६७ १                |                |
| नरसिंघ       | ४.४, २६६.५                 | <b>नृसिंह</b> |        | १५६'२                | <b>भु</b> के   |
| नरिंद        | ६६.२, ११२.१,               |               | नायिका |                      |                |
|              | १२२.२, १३८.४               |               | नायो   | , ,                  |                |
|              | १४६ ४, १७३.३,              |               |        | ३०२.४, ३०४.५         | <b>भु</b> काया |
| •            | २४६ १, २⊏६ २,              |               | नारं   | २५०•१                |                |
|              | ३०७.४, ३१७.४,              |               | नारंग  | પ્રક'ર               |                |
|              | ३१⊏"३                      | नरेन्द्र      | नार    |                      |                |
| नरे          | <b>१</b> ३⊏'४              | नराः          |        | २२३.४                | नारद           |
| नरेस         | E. १, ३०१ <sup>.</sup> १   | नरेश          |        | <b>३२०.</b> ४        |                |
| नरेसुर       | २७४.१                      | नरेश्वर       | नारि   | •                    |                |
| *नलिनी       |                            |               | नारि   | રપ્રશ <sup>°</sup> ર |                |
| *नव          | १४६'२, २७२'२               |               | नांव   | १७०°१                | नाम            |
|              |                            |               |        |                      |                |

| नासं              | २६३ •३        | नाश                   | निभान    | १०-३             |                         |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------|
| नास               | १०६ • १       |                       | निम्मयी  | ४५'२             | निर्मित किया            |
| नासिका            | ३६ • १        |                       | निम्मलं  | <b>५३</b> .६     |                         |
| नासुराहं          | ६८.३          |                       | निय      | रृष्ट् ३, ४५     | ٧,                      |
| नास्ति            | 188.          |                       |          | १३६.५            | निज                     |
| नाइ               | १७३°३         | नाथ                   | निरखि    | 85'8, E8         | ४ निरीच्य               |
| नाहि              | २२७.५         |                       | निरक्खि  | १३६.६. १         | 97.8                    |
| नाइ               | ८४.५          | नत्वा, नमन करके       | निरक्खि  | गं १३२∙३         |                         |
| नानु              | ३१५.१         | ·                     | निरक्खि  | य १३१∙२          |                         |
| निंद              | १३६.३         | नींद                  | निरख्ख   | हे ७८'३          |                         |
| निंदग             | १२२.१         |                       | निंरत्त  | १३६ २, ३१        | ४३२ नृत्य, निरत         |
| निव               | २३ :१         |                       |          | <b>३०५</b> °१    | ,                       |
| नि                | ७७.६          |                       | निरुपहि  | ३४५.२            | निरूपित करता है         |
| निकट्टे           | <b>२</b> ६५.३ | निकट                  | निबद्धि  | २०८.१            | निवृत्त                 |
| निकत्थ            | <b>११</b> ३.१ |                       | *निर्वात | 85.5             | बिना वायु का            |
| निकस्सि           | २⊏६∙२         | निकलकर                | निर्वान  | ३१७'५            | निर्वाण                 |
| निघट              | ३१८ ६         |                       | निसंक    | १८६.४, ५         | ०४.६                    |
| निघद्दिया         | २६६•६         | वध किया               |          | ३०६.६            | निःशंक                  |
| निट्ठ र           | 588.6         | निष्टुर               | निसंत    | १६६'१            | निशान्त                 |
| निडर              | ३०४.६, ३      |                       | निस      | <b>१४३</b> .४    | निशि                    |
| निड्दरि           | २६३ ३         | (नाम विशेष)           | निस-के   | ६४.४             |                         |
| नितंब             | प्र३'३, १२६   | ₹'₹                   | निसा     | ८.४, ४५७         | • १                     |
| <b>ॐनितंबि</b> नि | ने १३० २      |                       |          | २०३.३            | े,<br>निशा              |
| नित्त             | ११०'६         | नित्य                 | निसाचरे  | २४२.२            | निशाचर                  |
| नित्ति            | २२३.४         | गृत्य में             | निसाहर   |                  | निशिहर                  |
| नित्त             | १३०°२         | नृत्य                 |          | १०.२, २२         |                         |
| निद्र             | ६२.४, ६३      | <sup>.</sup> २ निद्रा |          |                  | े .<br>९७ ८ वाद्य विशेष |
| निद्रा-दलं        |               |                       | निसानह   |                  |                         |
| *निधि             | ३१०°२         |                       | निसि     | <b>⊏१.</b> १९ ⊏२ | ٠٤.                     |
| निनारा            | १५७.६         |                       |          | २६७.१, २         | ,                       |
| निनारे            | २६४.४         |                       |          | २७० ३, ३         | ,                       |
| निवरंत            | ३३३३          | निबटना                |          | ३४६°३            |                         |

| निशुरत्त         | ₹•₹'¥               |          | त्रिपति     | <b>૧</b> ૧. પ્ર ૧૦ <b>પ્ર</b> . | <b>,</b>            |
|------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| निसे             | २•६•३               |          |             | १२४ २, १५०                      |                     |
| निसेषाइ          | १७६.२               | निषेध    |             | २५५.१, ३१८                      | •                   |
| नींद             | २७०:३               |          |             | <b>₹</b> ₹₹'५, ₹४               |                     |
| नीच              | १७१.४               |          | त्रिपु      | १२८.१                           |                     |
| नीवि             | <b>२</b> २*१        |          | त्रिप्पु    | १८२.२                           | नृप                 |
| नीरं             | ३२ <b>६</b> -३      |          | 3           |                                 | नृप                 |
| <del>%</del> नीर | १२.४, १३.५, ३३.     | ۶.       |             | प                               |                     |
|                  | २७३.१, ३२०.५        | ,        | पंक्        | २४१.१, २६३                      | • १ ,               |
| <b>*नीलं</b>     | પુદ્દ•ર             |          |             | ३०४.८                           | कीचड़               |
| *नोल             | २६५.२               |          | पंखिरा      | २२८.३                           | पची (बहुत)          |
| नुरे             | २०४.४               |          | पंखी        | १५६ १                           | पद्मी               |
| *नूपुर           | ₹ <b>&amp;</b> &. ¼ |          | पंग         | २४६'१, २५३                      | • 9                 |
| न्युरा           | ११५%                |          |             | રપ્ર૪.ર                         | ्र<br>जयचंद         |
| नेनयं            | १ <b>३८</b> °३      |          | पंगनि       | ₹₹€•१                           |                     |
| नेरी             | <b>२२६</b> •३       |          | पंगह        | ₹ <b>₹</b> &. {                 |                     |
| नेह              | ५४'२; २७२'२         | स्नेह    | पंगरे       | 8:038                           |                     |
| नैन              | ४९'२, ६२'३.         |          | पंगुपुत्रीय | 1 80E.8                         | संयोगिता            |
|                  | १७२'१, २६०'४,       |          | पंगुर       | ₹ <b>८</b> ८. ६                 | जयचंद               |
|                  | ३२५.२               | नयन      | पंगुरा      | २७४'४                           | ગાય બાબ             |
| नोपुर            | १३३.५               | नूपुर    | पंगुराइ     | ६२'३, १६६'१                     |                     |
| †नौबति           | <b>⊏१</b> °१        | नौबत     | पंगुरो      | ४६.४, ४७३.                      |                     |
| नौमि             | २६२.५               | नवमी     | पंच         | २७६.३, ३१५                      |                     |
| न्याइ            | ٧.33                | न्याय    |             | ३१७ ६                           | ,                   |
| त्रितावत         | १६६'४               | नचावत    | पंचसर       | ३ <b>१८</b> ∙६                  |                     |
| त्रिति           | <b>६</b> १ . ३ ३    | नृत्य    | पंचास       | १०८'२                           | पचास                |
| त्रित्त          | ६६°२ ६७ १           | नृत्त    | पंजरि       | ₹€•₹                            | 14(0)               |
| त्रित्तनी        | २२ <b>६ · २</b>     | नर्त्तकी | पंड         | <b>4E</b> .\$                   | पां <b>ड</b> व      |
| त्रिप            | ११.१ ८३.५ १६६.१     |          | पँडीर       | ₹2€.8                           | पुं <del>ड</del> ीर |
|                  | ११२'४ ११७-१         |          | पंडुए       | १६१-१                           | 3411                |
|                  | १३६.५ १४८.६         |          |             | २ <b>६१.१</b>                   | ÷                   |
|                  | १ । १ १ ३ १० १ २१६  | ≛•१ तृप  | पंडुरी      | रे४ १                           |                     |
|                  |                     |          |             |                                 |                     |

| <b>गं</b> ति        | १३८.५          | पंक्ति          | पत्तु      | <b>३३७</b> °३      |          |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| <b>%पंथ</b>         | २५६•३          |                 | पत्थं      | २६४.१              |          |
| पक्ख                | १७७:१          | पत्त            | परिथ       | २⊏४∙३              |          |
| पक्खर               | २२८-१          | घोड़े का भोल    | *पथ        | १७१ <sup>.</sup> २ |          |
| पक्खरउ              | <b>१४६.</b> ४  |                 | पश्यिक     | <b>२७१</b> ॰२      |          |
| पक्खरे              | १५६ १          |                 | पनिहार     | ४३•३               |          |
| पक्खरइ              | ₹१€.१          |                 | पनी        | <u>-</u> ⊏۸, غ     | बनी      |
| पखर                 | १५३.१          |                 | पपठो       | २७६.४              |          |
| पख्खि               | ६८४            | पच्ची           | पमः        | 8. de . 8          |          |
| पर्व्खे             | २३८.५          | पन्ने           | पमुति      | \$ \$ \$ . \$      |          |
| पखी                 | २५०.२          | पद्मी           | पम्बर      | २⊏३ • ३            |          |
| पग्ग                | ३ <b>२६</b> •३ | पंग             | पयंपि      | 4.304              | प्रजरूप  |
| पच्छमी              | १५८'१          | पश्चिमी         | पयदल       | २५४'२              | पैदल     |
| *42                 | ७०'२, १४४'१    |                 | पयाग्रहि   | २८७:२              | प्रयाग   |
| पटोर                | ७३•३           | रेशम            | पयाल       | २३२°१              | पाताल    |
| पठावहि              | <b>१६</b> ८°३  | भेजना           | पयालह      | <del>२</del> २·२   | पाताल का |
| पट्टन               | ७०१            | पत्तन, नगर      | पयालपुरं   |                    | पातालपुर |
| पट्टने              | ६६'४           | पत्तन में       | <b>%पर</b> | ३१४ ३              |          |
| पट्टु               | २७७ ६          | पटु             | परइ        | ११२.ई, १८०.४       |          |
| पट्टे               | <b>२३४</b> .३  |                 | परगे       | : ६९°३             |          |
| र्पा <b>ट्ट श्र</b> | ३ <b>१</b> ८ ६ | भेजा            | परचए       | ६⊏•३               | प्ररक्त  |
| पट्टिए              | २ ४८°३         | भेजे            | पर्रांग    | २७६.४              |          |
| पता                 | <b>६</b> ८०.८  |                 | परगोवा     | २०० २              |          |
| पति                 | १६३.8, ४८८.    | <b>પ</b> ,      | परत        | ३००.४, ३०३.५       |          |
|                     | २८१.२          |                 |            | ३१०.१, ३११.३,      |          |
| पतिग                | <b>१४२.</b> १  | प्राप्त, पहुँचे |            | ३१७°६, ३३१°१       | पड़ते ही |
| पतो                 | २७३.४          |                 | परंड       | ₹ <b>०</b> ४.8     | पड़ता है |
| पत्त                | ३३.१, ६८.४,    |                 | परतंग      | ११७*३              |          |
|                     | E8.8, 80 €     | पत, प्रतिष्ठा   | परनाम      | <b>⊏५.</b> ४       | प्रमाग्  |
| पत्ति               | ३३२"५          | पति             | परनि       | <b>५</b> २०० १,    |          |
| पत्त्रय             | <i>\$</i> 233  | पति             |            | २१७°६              |          |
| पत्ते               | ₹€३.8          |                 | परप        | २२⊏'२              |          |

| परमं           | ३१६°१           | पराया          | पञ्चनि             | ₹ <b>३७°</b> ३    |                        |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| परयो           | ३६६"१, ३१।      | <b>ه</b> ۴۰,   | प <b>ल्ला</b> न्ये | ₹.30€             |                        |
|                | <b>३२४°</b> ३   |                | पवंग               | <b>२⊏३</b> .ई     |                        |
| परस            | ११२°३, १६०      | **,            | *93                | १२.३, ३१४.५       |                        |
|                | ₹ <b>₹१°</b> २  | <b>स्</b> पर्श | पहड्डा             | <b>५१७</b> -१     | प्रहुष्ट               |
| परसंगे         | २६*३            | प्रसंग         | पष्टन              | ७१.१, ३०६.१,      |                        |
| परस            | ३२०"२           | पर (शत्रु) से  |                    | ३०७ ३, ३१४ २      | पत्तन                  |
| परवत्त         | <b>£?</b> •\$   | पर्वत          | पदृनु              | ₹•€•१             | पत्तन                  |
| परहि           | ३ <b>१५.</b> ३  | पड़ता है       | पहर                | ३१७ ६             | प्रहर                  |
| पराकृति        | <b>\$</b> 88.\$ | प्राकृत        | पहारं              | 500.8             | प्रहार                 |
| परि            | २८२.४, ४८३      | ⁺₹,            | पहार               | ३ <b>३५.२</b>     | प्रहार                 |
|                | ३१३°५           |                | पहारे              | <b>308.8</b>      | प्रहार कि.या           |
| पारिग          | २६८.४, ३३३      | *8,            | पहि                | १३ <b>६</b> •१    |                        |
|                | ३१ <b>⊏'६</b>   | पड़ गए         | पहिचान्यं          | गे १ <b>४६</b> ∙१ |                        |
| परिग्रि        | २७४*६           |                | पहिलइ              | २६६६:६            | पहले ही                |
| परिहार         | ३१६"१           |                | पहिली              |                   | पहली                   |
| <b>*</b> परी   | २२६'३, २८६      | ₹,             | पहि <b>रू</b> ले   | २६६.४             | पहले                   |
|                | २८६.५, ३००.     | 8              | पहु                | १३°१, ३०७°१,      |                        |
| परे            | २५८४, २६२४      | ζ,             | •                  | ३१५.१, ३३०.३      | प्रभु                  |
|                | २६४'१, ३२३      | २ पड़े         | पहुक्कहि           | 383.8             | - 3                    |
| पसर            | १२ <b>⊏'२</b>   | प्रसार         | पहुचे              | २७६•५             |                        |
| पसरी           | 8.83            |                | पहुंच              | ७२°१              |                        |
| पसंचनं         | १३५.२           |                | पहुरग्             |                   |                        |
| <b>∦पश्चिम</b> | १२४.२           |                | <b>%पत्र</b>       | २७३•१             |                        |
| पल             | ७.४, ८४.४, ३    | <b>૨૨</b> ૧    | पांवार             | ₹.४               | परमार                  |
| पलिछ           | १०५.२           | पलायन करना     | पांवारु            | ३३२•२             | परमार                  |
| पलिति          | <b>₹४०.</b> ३   | पलायन          | पाइ                | १७५.२, २७६.१      | पाँव से                |
| पलौ            | २६६.५           | पलायित         | पाई                | १०२'४             | , , , ,,               |
| पल्ल           | २४२.१           |                | पाट                | <b>२</b> ३५.२     |                        |
| पल्लं          | <b>386.</b> 8   |                | पात                | ३३५.४ विवय        | ∯<br>Ba <sup>‡</sup> i |
| पह्मये         | २४२.१           |                | पाताल              |                   | h a' ,                 |
| पल्लमि         | ३०७.३           |                | पाघरी              | ३२६ • १           |                        |
|                |                 |                |                    |                   |                        |

| पान          | ३३.१, १४५.६          |        | पास            | १३३.४, १८५.१       |            |
|--------------|----------------------|--------|----------------|--------------------|------------|
| पानि         | प्रश्च, १७१.३,       |        | पासि           | १७२'२, १७६'२       |            |
|              | १६०.१, २६४.१,        |        | पिक्खउ         | ३०९ ५              | देखा       |
|              | ३३२'४                | पाग्गि | पिक्खिया       | हे ४४ १            | देस्रा गया |
| पानी         | · <b>પ્રપ્</b> '8    |        | पिक्ख्या       | १४६ २              | देखा       |
| पानु         | १२३°१                |        | पिक्खि         | १७.५, १७६.४        | देखकर      |
| पान          | ર્ <b>પ્ર</b> .શ્    |        | पिक्खिउ        | ₹०७°२              | देखा       |
| पाये         | २७८ २                |        | पिचारे         | २६५′१              | ललकारे     |
| पायक्क       | १७°२                 | पायक   | विछान्यो       | ₹0€*₹              | पीछा किया  |
| पायसं        | २४६*१                |        | पिछ्रोरिय      | ३०६%               |            |
| पायो         | दरे २ <b>२</b> ६ द २ |        | *पिंड          | १०८१, ३२६१२,       |            |
| पार          | २६३.४                |        |                | ३ <b>३२°</b> २     |            |
| पारभतं       | <b>२</b> ह५.४        |        | पिट्ठ          | ₹४ <b>४ॱ₹</b>      | पीट        |
| पारवी        | ર <b>પ્રર</b> •१     |        | पिना           | १४०.इ              |            |
| पारङ्खी      | २५३-१                |        | पींडी          | <b>५</b> ४.ई       |            |
| पारध्थियै    | २७४'५                | पार्थ° | <b>ः</b> पीत   | १३३.४, २८४.३,      |            |
| पारधी        | २७०-६                |        |                | <b>२⊏६</b> ∙३      |            |
| पारस         | रद्धरः, ३२०%         |        | पुच्छ          | ४७.३, १९६.४        | पूछा       |
| पारसी        | २५३-१                |        | पुच्छइ         | १०७.५              | पूछता है   |
| पारित्थ      | <b>रप्रह</b> •३      |        | पुच्छन         | ८३११, ८७१०.        |            |
| पारि         | ३२६*४                |        |                | १ <b>६८</b> :३     | पूछुना     |
| पारियै       | ३२४*२                |        | पुच्छे         | १६८-१              | पूछा       |
| पारी         | ६१.४                 |        | पुज्जए         | १७१ <sup>-</sup> २ | पूजा       |
| पारे         | २५५'१, २६५'२         |        | पुञ्ज          | \$05.8             |            |
| पालखी        | २५३.8                |        | पुद्धि         | १६४'१, स्ट्राह     | पुष्ट      |
| पाल्हंभ      | २ <b>६६</b> ५        |        | पुट्टिवै       |                    | •          |
| <b>%पावन</b> | ₹ <b>₹₹</b> ℃        |        | पुंडीर         | ३०३                |            |
| <b>%पावस</b> | १९१.४, २३६.५         |        | <b>*पुर्</b> य | १८१, १.१.२         |            |
| पावसे        | <b>५६</b> .५         |        | पुत्त          |                    | પુત્ર      |
| पावार        | <b>₹</b> ₹४.6        |        | पुत्ति         | -                  | पुत्री     |
| पावास        | ३१७.८                |        | पुन            | १६३ ३              | पुनः       |
| पावै         | २ <b>६</b> १"४       |        | पुनप्पि        | १७१ ४              | -          |
|              |                      |        |                |                    |            |

|                | ३१•२                  |           | प्रगट                  | ३१०१, ३२६१२                 | प्रकट     |
|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| •              | <b>5</b> 86.5         |           | प्रगट्टं               | २६२ ३                       | प्रकट     |
|                | २२६.९                 |           | प्रजंक                 | <b>३</b> ४४:३               | पर्यंक    |
| पुनरजन्म       | 1 80.5                | पुनर्ङन्म | <b>*प्रजा</b>          | ६५ ३                        |           |
| पुनि           | १५२.२                 | पुनः      | प्रतक्ख                | १७४ ३                       | प्रत्यत्त |
| पुब्ब          | १३.४                  | पृर्व     | प्रतख्ख                | 80 %                        | प्रत्यच्  |
| पुरुवहि        | १४.५                  | पूर्वको   | प्रतच्छ                | <b>१</b> ३७ ४               | प्रतत्त्  |
| *पुर           | १२०२, १२४°२,          |           | <b>*प्रतिपाल</b>       | नं २८३                      |           |
|                | १२ <b>६</b> °२, २⊏१′२ |           | प्रतिचिबित             | <b>१</b> ३०७ २              |           |
| पुरख           | ११२°३                 | पुरुष     | <b>*प्रतिहार</b>       | <b>५</b> ३, ८५४             |           |
| पुरिंव         | १२१.४                 | पुरुष     | <b></b> श्मतीत         | <b>१</b> ७०°२               |           |
| <b>*पुरंदर</b> |                       |           | प्रथिराज               | <b>?</b> 88%?               | पृथ्वीर।ज |
| पुरह           | १७६:१                 |           | प्रनाम                 | ⊏६ २                        | प्रगाम    |
| पुरा           | १ <b>१५</b> १, १४१ १  |           | प्रनि                  | \$04.5                      |           |
| पुरिखन         | १२० ३                 | पुरग्वे   | *प्रभु                 | 838.8                       |           |
| पुष्पंजलि      | १३१ १                 |           | प्रमादित               | ३४५ १                       |           |
| पुव            | २७१ ३                 | पूर्व     | <b>%प्रमा</b> गां      | १६ ः, ३२३ १                 |           |
| पुवावहि        | ७८.५                  |           | प्रमान                 | <b>४</b> २'३                | प्रमाग्   |
| पुहवि          | १६३.१                 | पृथ्वी    | प्रमानिम               | <b>८६</b> ∙३                |           |
| _              | ३१२                   | पुब्प     | प्रवान                 | <b>પ્</b> .ર                | प्रमाग्   |
|                | १९६-१                 |           | <b></b> अप्रवाह        | ⊏६'३, १५३'२                 |           |
|                | २००°२                 |           | प्रवाहे                | <b>પ્ર</b> ૧ <sup>•</sup> ૨ |           |
| पू <b>छ</b> हि | १६६ • २               |           | <b></b> %प्रवासी       | <b>१५</b> ४':               |           |
| -              | <b>५</b> ६ र          |           | <b>*प्रवाल</b>         | EA.5                        |           |
|                | ₹१.२                  |           | प्रवाहि                | <b>१६</b> ७°₹               | प्रवाह    |
| पूरन           | ७६. इ                 | पूर्ण     | प्रविन                 | १८७.१                       | प्रवीग्   |
| पूरि           | २८५.२                 |           | <b></b> %प्रवीगा       | <b>\$88.</b> 8              |           |
| पेज            | ३१३°१                 |           | प्रवीन                 | १३७ ३                       |           |
| पेत्त          | १ ८७ १                |           | प्रवेसह                | १ <b>६</b> ३'४              | प्रवेश    |
| पोखनं          | १४०'२                 |           | <b><b>%प्रसन्न</b></b> | <b>८५</b> .५                |           |
| पोति           | १७१-६                 |           | <b>ॐप्रसार</b>         | <b>२४</b> ४.५               |           |
| <b>*प्रकार</b> | ७६.२, ७७.१            |           | <b>क्ष्प्रसंगा</b>     | ६१.१, २२३.४                 |           |
|                |                       |           |                        | •                           |           |

| प्रसंगु              | १७०५              |            | <b>कु</b> ह्मये  | ο <b>૪</b> ϶. <b>૬</b> |          |
|----------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------|----------|
| <b>%प्रहार</b>       | <b>१५°</b> ?      |            | फ़् <b>ल्</b> यो | ۵٨٠٤                   |          |
| प्रहारे              | १५४'२, २३३'१      |            | फेरहीं           | 8€.5                   |          |
| <b>क्ष्याकार</b>     | <b>५५</b> •२      |            | फेरि             | १७५.१, १०५.१           |          |
| <b>क्ष्प्रा</b> ग्   | १६७'१, १५६'१,     |            | फेरी             | <b>२२६</b> °१          |          |
|                      | <b>२५</b> १°२     |            |                  | ब                      |          |
| क्ष्मात '            | ५६.२, ⊏१.४        |            | बंकि <b>म</b>    | ₹.8 <b>८.</b> 8        |          |
| प्राति               | १४२°१             | प्रात      | •                | 2 3 2 . 5              | बॉकुरे   |
| प्रान                | १४१ ४, १७४ ४      | प्राग्     | <b>श्बंध</b>     | १०६.६, २३०.६,          |          |
|                      | ≈ <b>38.8</b> °   |            |                  | 3.8 .R                 |          |
|                      | इंटें इंडें इंडें | पृथ्वीराज  | बधइ              | १८६ भ                  | बॉधता है |
| प्रिथी               | ३४६ • = ं         | पृथ्वी     | <b>ग्रं</b> धई   | २३६.३                  |          |
|                      | १६७°३, १६५°२      |            | बधउ              | \$20.A                 |          |
| <b>&amp;</b> प्रियजन | •                 |            | बंधए             | १७६.ई                  |          |
| <b>ॐ</b> प्राँढ्     | <b>३४६</b> °३     |            | बंधयो            | -8 <b>५</b> .≂         |          |
| •                    | फ                 |            | बंधि             | १०१.४, १०३.ई           |          |
|                      | १६६°१             | कर्णान्द्र | बंध              | 8.00%                  |          |
| फन्दै                | १५७ १             | पन्दा      |                  | १७.५                   |          |
| †फविज्ज              | २०८.१             | फ़्रांज    | बध्यो            | १०१%, इहहाप            |          |
| फिर                  | 4.324             |            | बन               | <b>२८३</b> '२          | •        |
| फिरि                 | १२१.१, १६६.२,     | ,          | वंब              | २⊏४•१                  |          |
| ,                    | १८६.५ १६६.४       |            | बंबर             | २०६.३                  |          |
| ,                    | . ३३६ <b>.</b> ४  | J          | बंभ              | २०१, १३६.२             | ब्रसा    |
| फिरिउ                | , ३३२°२           | वापस ऋ।या  | बद्दु            | £9.2                   | उपनिष्ठ  |
| फिरिग                | , १७८.५           |            | बद्दडो           |                        |          |
| फिरिय                | <b>१९५.</b> २     |            | बक्क             | ३३.२                   | बक       |
|                      | <b>44.8</b>       |            | बजावही           | <b>६</b> ८.२ .         | बजाते है |
| फिरयो                | ₹.33₹             |            | बज्ज             | १४८.५                  | वप्र     |
| फ़ह                  | ३०४.१             |            | बज्जपति          | १४८.५                  | वज्रपति  |
| कुर्की               | 8×0.8             |            | बउजे             | २२ <b>३°३</b>          | बरे      |
| फुरहि                | <b>३</b> १३.३     |            | वत्तीस           | ११०.४                  |          |
| <b>फु</b> क्षधर      | <b>٤</b> ૪.5      |            | बस्यै            | २५८'१                  |          |

| बनाई               | 40°8                | >           | बिसरी            | २ <b>०६</b> °२ | - विस्मृत     |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| बर                 | १४७'१, २८४'१        |             | बीच              | 22.5           | 5             |
| बरनै               | १५६.३               | वर्णन करना  | बीय              | ३८.३, ४०.८     | द्वितीय       |
| <b>१</b> १ बलं     | १० २, १६१ २,        |             | बुज्भियद         | ह २७५°६ .      | बूभता है      |
|                    | १७.६, ३१३.२         | सेना        | बुभ्यो           | ६ - १          | बूभा          |
| बलनि               | १६५.१               | बल (बहुत)   | बुंद             | \$08.8         | , बूँद        |
| <del>क्ष</del> बिल | ११० भ               | बलि जाऊँ    | बुधि             | ८७.३           |               |
| <b>%बहु</b>        | ५७'१, ७४'१ १८       | <b>७</b> •३ | बुलंति           | १३३°२          | बोलते हैं     |
| •                  | १४४:२- २२४:१,       |             | बु <b>ल्लि</b> य | <b>१५१</b> *१  | . बोला        |
|                    | २२⊏'१, ३१४'१        |             | बे               | ११२°३          | दो            |
|                    | . ३३⊏'२             |             | बेलि             | ७२.३, ६४.६     | ं वल्ली, लता  |
| बहुत               | <b>३</b> .२, १४५.३, |             | बैकुं ठ          | ३०३.४          |               |
| 9                  | १६३ं•२              |             | बैन              | <b>£</b> 8.4   | वचन           |
| <b>क्ष्म्बा</b> जी | १६० ३               | घोड़ा       | बैरख             | रूट४.६         |               |
| बात                | ३७७-१               |             | बोभ              | २ <b>७५°६</b>  | •             |
| बान                | १०१.१, २५०.२,       |             | बोलं             | ५०.५           |               |
|                    | २६१*३               |             | बोल 🕝            | २७४.स          |               |
| वाने               |                     | चलाने वाले  | बोलते            | २ <b>५</b> २°२ |               |
| बारह               | ३३६•३               |             | बोल्ल            | २७४°१          | •             |
| बारी               | ६१.३                | वाली        | बोहित्थ          | ₹१ <b>३°६</b>  | बोहित, नाव    |
| बारे               | ६४'४                | द्वारे      |                  | ं म            | 1,1           |
| <b>%</b> बाल       | <b>१६</b> १'१       |             | भंग              | ¥4'8, 884'8    | भग्न          |
| <b>छ</b> चाला      | E4 . 7; १== 2       |             | भंगहि            | २७४°१          | भग्न करता है  |
| बालु               | २४१ २               |             | भंजयो 🐇          | ۶٠33           | भग्नं किया    |
| बाइं               | २५० २               | बाहु        | <b>मंजिश्च</b>   | ३१७°दे         | भग्न किया     |
| बाहर               | ३१३.६               |             | <b>मंडि</b>      | E.8.           | 💛 भ्रष्ट करके |
| क्षवाहु            | १६६.२, २२८.२        | •           | भंति             | ११५.२, ३१५.५   | अ भ्रान्ति    |
| बिचारि             | १७०.१               |             | भइं              | ३३६°४          | ĒĒ            |
| बिट्ठयह            | ६७•२                | बैठते हैं   | भइ               | 40'8, R84'0;   | _             |
| बिनु               | ११२.३, ३३०.१        | बिना        |                  | ₹88.4          | · gr          |
| विवद्              | <b>७</b> ८'४        | विंव का     | भइत              | <b>⊏</b> *२    | हुई           |
| विचेन              | <b>३१६°२</b>        | बिब से      | भई               | ३४६'४          | हुई           |
|                    |                     |             |                  |                | ~             |

| भउ           | १४६.म, ३१७.६          | हुआ        | भर    | १२५१, ३१≒५,    |                |
|--------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|
| भक्खी        | १५- '२, ३२८ २         |            |       | ३२२'२ ३२२'४    | भट             |
| भख           | <b>७</b> ६*₹          | भद्दय      | भरतं  | २६५ १          | भरत            |
| भखी          | 5.38E                 | भद्धण किया |       |                | भरती है        |
| भखे          | २४८.५                 |            | भरतार |                | भर्चा          |
| भख्यो        | २०६'१, ३२५'४          |            | भरंति | ₹₹.8           | भरते हैं       |
| भगंत         | <b>583.</b> 8         | भागते हैं  | भरन   | २७०'२, ३३० ५,  |                |
| भाग्यो       | ३३०°१                 | भागे       |       | <b>३३४'</b> २  | भराव           |
| भग           | <b>३</b> ३०°२         | भग्न       | भरयं  | २०३°२          |                |
| भगगयो        | २४५.२                 | भागे       | भरयो  |                | भर ग <b>या</b> |
| भग्गे        | , ३२ <b>४</b> °४      | भागे       | भरहिं |                | भरते हैं       |
| भगौ          | १८ ४                  | भागते हैं  |       | १६६ रे, १०१३,  |                |
| भिज          | ४६.४                  | भागकर      |       | <b>१६६</b> :१  | भर कर          |
| भज्ज         | <b>પ્ર</b> *ર         | भाग        | भारउ  | ३१३ ६          | 1              |
| भट           | २७ <b>५</b> °३, २८१°१ | भट्ट       | भरियं | ३१६            | भरित           |
| * 커롤         | १२१°२, १४४°२          |            | भरी   | ₹४.४           | *              |
| भट्टि        | १४. २                 | भट्ट       | भरे   | २६'१, १८१'१,   | +              |
| भग्रणं       | केय रूप्प १           | नादानुकृति |       | २६०४, ३३४४     | 1 \$           |
| भत्त         | २४७°२                 | भ्राता     | भला   | १४६.६          |                |
| भद्द         | <b>२०२</b> २          | भाद्रपद    | भक्ति | १०३.४          | . :            |
| भनंति        | १३८ २                 | भग्रन्ति   | भक्षी | २ <b>३५-</b> १ | . •            |
| भमर          | ₹१.₹                  | भ्रमर      | भले   | ३२ <b>५</b> °४ |                |
| भमै          | २६१'४                 | अमता है    | भवं   | ₹°₹°8          | हुऋं।          |
| <b>%भय</b>   | ₹€'१, १२१'१,          |            | *भव   | 8.8            | : †            |
|              | १५३.१, २०६.१,         |            | भवंति | १३२.४, १३३.३   | भ्रमन्ति       |
|              | रदद ३, ३७४.१          |            | भंवर  | ३०१ २          | भ्रम्          |
| भयउ          | १६७४                  | हुश्रा     | भवह   | ३१⊏प्          |                |
| भयत          | १२७-१                 | ुहुश्रा    | भाइः  | ·६६°३, ७४°१;   |                |
| भयी          | ₹ <b>२३</b> °१        | हुई        | 4     | ६७ २,१६७ ४     | भाद            |
| भयो          | ३•६'२, ३११'४,         |            | भाई   | ? <b>\%</b> *& | e i            |
| 1.7          | २६६'२, ३१८%           | हुश्रा     | भाख.  | E0.8, E3.2     | भाषा           |
| <b>भार</b> ् | 580.5                 | भट         | भाखन  | E0.5           | भाषण् से       |
|              |                       |            |       |                | ₹. ♥           |

| भ: ख            | ₹ <b>४५.</b> ₹         | . भा <b>षा</b> | भीर            | २४७ . , २८६ ३,     |               |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| भाजं            | ₹€:₹                   | भानना          |                | ,३०३.२, २०७४,      |               |
| अर मे           | १४६.४, ३०२ ४           | भागकर          |                | ३२६ ४              |               |
| अ गां           | २६६ ३, २८५ ३           |                | भीने           | . १६०४             |               |
| अ गु            | २८७ २                  | भानु           | भुश्रंगह       | २७६°२              | भुजंग         |
| મ નં            | २६७.१, ३१७.२           |                | भुइ            | ३३७°२              | भूमि          |
|                 | <b>२६१</b> *३          | भानु           | भुज            | २०८'३, ३२६'४       | भुजा          |
| भ नु            | २६८-१                  |                |                | ३३२°३              |               |
| भाने<br>भाने    | ≈ <b>€</b> 4.8         |                | भुजपति         |                    |               |
| ३ भार           | 9E'=, 888.8,           |                | भुयति          |                    |               |
|                 | २४४'२, २६१'२,          |                | भुम्मिह        | १२५.२              | भूमि पर       |
|                 | ३१६•१                  |                | भुल            | १६२°२              | भूल           |
| ••              |                        |                | भुद्धयो        | १६३.४              | भूला          |
| भ रत्थ          | 4.E . 3                | भारत           | भुव            | ४५.३ १४८.१,        |               |
|                 | EX.6                   | भारती          |                | ३३६ पू             | भुवन          |
| भ उह            | ३३६ ४                  | भार            | भुवंग          | ४२'२, २७६'२        | भुजंग         |
| भार             | <b>२६</b> ४°२,,,,      | . भाले         | .भुवह          |                    | में, भूमि में |
| भ रो            | <b>₹</b> : <b>%</b> .∛ | भारी           | भुवाल          |                    | भूपाल         |
| <b>≯</b> শাব    |                        | ٠.             | भुक्षि         | <b>१४.</b> २       | भूलकर         |
| _               |                        | भावर           | <b>अल्ले</b> : | <b>१७%</b>         | 1 m .         |
| <b>कावरी</b>    |                        | माँवरी, फेरी   | <b>अल्ले</b> ं | ६३.8               | भूलंता है     |
|                 | בב.8                   |                | भूखन           | १३३'३, १००'२,      | 1.11          |
| 🏞 ध्यरं         | <b>£88.5</b>           | भीतर           |                | २७२ ३              | भूषगा         |
| भ इहे           | <b>६</b> •२            | भेद्रेगा       | भूखै           | 60.5               | भूखें को      |
| F-7             | १ <b>२५:</b> २         | . भिड़ा        | भूदंड          | <b>१७.६</b> (1947) | भुजदंड        |
| <del>भिरा</del> |                        | भिङ्ग गया      | <b>®भूप</b>    | 67'7, POE'P,       |               |
| <b>⊳</b> रनं    | ३१८%, ३१५%             |                | 1 - 1          | १२१७, १४२.२        |               |
|                 | <b>३२२%</b>            | 🏸 भिड़ना       | #भूपाल         | £8.8               |               |
| भश्यो           | <b>३२७'३</b>           | भिदा           | *भूमि          | १३७.८, ४६४.६       |               |
| भरे             | \$ 58.8 \$ 566.8 E     | भिद्           | भूलि           | १०३"१              |               |
| भंक्षी          | २६ ः २                 | भिक्तिनी       | <b>अभे</b> क   | २३६.४              | मेदक          |
| କ୍ଷ୍ର           | ₹08.8 · .              | *              | भेख            | ३०६ २, ३३३ ३       | वेश           |

| _                     | <b>१३</b> ⊏. £       | मंगुली               | २७७ ६ मंगलो                                                   |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| मेजु<br>              |                      | +13ला<br><b>*मंच</b> | · ·                                                           |
| मेद                   | १३३-१, १३४-१         | *मंजु                | ३४४'२                                                         |
| भेदनं                 | <b>१३३</b> °१        | मंजन                 | २११२, ३०११ संबद                                               |
| भेदि                  | ₹ • ₹                | मंजरि                | २९ मंद्रश                                                     |
| मेरि                  | २८५.१                | स्य %मंजीर           |                                                               |
| मेस<br>भा             |                      | श्रा मंभ             | ७१.४, ३१८.४ संस्क                                             |
| <sub>#भ</sub><br>*भोग | ₹७०° <b>२</b>        | क्रा समा<br>मंडउं    |                                                               |
| ≈माग<br>भोगि          |                      |                      | 84.5 848.8,                                                   |
|                       | <b>३११.</b> २        | <sup>%</sup> मंडग    | ३२:, ` <b>२</b> ` ;                                           |
| भोज                   | 58 <b>5.</b> 5       | मंडनु                | २५ <b>८</b> .<br>२७२ <sup>,</sup> ३                           |
| भोजु<br>े             | ३२७:३                | मङ्गु<br>₩मंडपे      |                                                               |
| भोह                   | 80.5                 |                      |                                                               |
| भोहाउ                 |                      | • • •                | <b>ॅ</b> ८३                                                   |
| भौन                   |                      | वन कमंडली            | •                                                             |
| भौह                   | <b>११२</b> .१        | मंडि                 | · ·                                                           |
| भौंहिन                | <b>२८.</b> २         |                      | २७ <b>२</b> °३                                                |
| भ्रमिग                | १३'१ भ्रमित हु       |                      |                                                               |
| भ्रिंग                |                      | प्ति मंत             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
| भ्रित                 | २७.३, १६७.४,         | मंती                 |                                                               |
| भ्रित्य               |                      |                      | २७२°१                                                         |
| भ्रिति                |                      | त्य अमंदिर           |                                                               |
|                       | म                    | मंदु                 | ११%, १२°१                                                     |
| _                     | ६१७६'१ मांगर्ह       |                      | प्रप्रार, ३४४.१ संद                                           |
| मंगई                  | १०'४ मांग            |                      | २७°२                                                          |
| मंगन                  | २५.५ (भीख मांगने व   |                      | ₹ <b>२०°</b> ₹                                                |
|                       | १०५'२                |                      | १७६ २                                                         |
| मंगति                 | २००.४                | मयंदें               | <b>પ</b> રે.8                                                 |
| *मंगल                 | E & . \$ , E & . * . | भंस                  | २६३.५                                                         |
|                       | २७० २ २७२ ४,         | <b>म</b> .           | <b>%</b> ₹*?                                                  |
|                       | २७८.५                | ः महंद               | ્રશ <b>ર૧:૨</b> , હાર્યા                                      |
| मंगली                 | २७८'१ : मंगल         |                      | २०३१२                                                         |
| 'गिहरू                | १२३"२ ः मार्         | विम मग्ग             | १४ <sup>.</sup> १, २५ <sup>.३</sup> ,२ <i>७४<sup>.</sup>२</i> |

| महग्रन               | \$ \$ <b>5. 8</b>          |        | मनक्खी        | १५६ १                                                |
|----------------------|----------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------|
| मञ्ज्ञति             | ३१ <b>३°३</b>              |        | मनि           | १३७•३, १४५ ३, १४६ ३                                  |
| मज्भ                 | प्रराष्ट्र, ३३४.२          |        | मनयितं        | १४०.५                                                |
| मुङ्भाहि             | ७७:२, १८३:१                |        | मनहु          | १४८.२, १८०२, १८६.२                                   |
| मुजिभ                | ७७.४, ५०६.४                |        |               | ३००.२, ३१८४                                          |
|                      | २७१.१, १७३.२               |        | मनियांर       | 300                                                  |
| मल्भे                | २२५.२                      |        | मनु           | ३२ <sup>.</sup> ३, ११२ <sup>.</sup> ३, <b>१४६</b> .२ |
| मढ़े                 | 9×.5                       |        |               | २२८'२                                                |
| <b>⊛म</b> िख         | २३८.१                      |        | मनुहारि       | १७८ २                                                |
| मंत                  | १ <b>३</b> ३°१             |        | सनी           | ३५.१; ४८ ३, ५१.४,                                    |
| मति                  | २७५.१                      | नहीं   |               | ११६.२, २५५.१, २६०                                    |
| <b>≉म</b> ति         | २७:२, ३४५ १                | बुद्धि | मनोफल         | <b>6</b> ∠.8                                         |
| *मत्त                | २५८ ८, २७१ ३,              |        | क्षमनोमय      | 94.8                                                 |
|                      | २९६.२                      |        | <b>*मनोरथ</b> | २७२'४                                                |
| मत्ता                | २३२'१                      |        | मन            | १७४.२, २३४.१                                         |
| मत्तु                | १३० १                      |        | मन्यो         | ₹? <b>१</b> ′ <b>५</b>                               |
| मत्थ                 | <b>२६४</b> .५              |        | मध्य          | १२२'३                                                |
| अभद                  | १४१'१, २८८'४               |        | मयंदु         | ३२०•३                                                |
| मद्रगज               | <b>१</b> ⊂२ <sup>.</sup> २ |        | मययत्त        | २३२ २, <b>२५६</b> .४                                 |
| <b>₩मदन</b>          | 9:039                      |        | मरथ           | २७ <b>५.१</b>                                        |
| मधि                  | १२६.४                      |        | मरन           | E.8, 50x.5; 500.x                                    |
| <del>&amp;</del> मधु | ३३२ ३                      |        |               | २७८.४, ३०६.४                                         |
| मुधुप्प              | २७१.४                      |        | मरनाज-        | १५२*२                                                |
| मधुरे                | १४१.३                      |        | क्षमराल       | ३४३'२, १३७'२                                         |
| <b>&amp;</b> मध्य    | ५०'१, ५३४, ६*४,            |        | मलं           | રપ્ર.પ્                                              |
|                      | ६३ २, ८५ ४, २५३ १          |        | <b>% मल्ल</b> | EE.8, 24E 2                                          |
| मध्यता               | ६५ २                       |        | म:लग          | १४६.५                                                |
| मध्यान               | २६६ १                      |        | मस₁ग्रं       | <b>२६६</b> १                                         |
| <b>*मध्या</b> न्ह    | ३१८१                       |        | मह            | १६३ ४                                                |
| <b>≋</b> मन          | ६३४, ६०.३, ६२.३,           |        | <b>⊗म</b> हा  | १०३.१                                                |
|                      | १८३ १, १८३ १७२४,           |        | महाभर         | २७४.५                                                |
|                      | ₹१••₹                      |        | महामइ         |                                                      |
|                      |                            |        |               |                                                      |

| महि                | ५६.१, ११० ३, १५० २,           | मिरगी          | ६६:१                   |
|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| :                  | १4° . १, १६३ % -              | मिलत           | १⊏३२                   |
| महिख               | ¥E.8                          | मिलनु          | ३०२.५                  |
| महिलान             | ३३६ २                         | मिल्लहि        | Co.5                   |
| महिहा              | १२१.२                         | मिल्लान        | ? <b>४५</b> १          |
| <del>श्</del> रमही | ३१२.२, ३१७.२                  | मिलि           | २५.२, ⊏१.१,            |
| <b>क्षमहो</b> द्धि | व २७१.१                       |                | २७२ ३, २८८ २           |
| माभी               | ३२५.४                         | मिलिउ          | ३३० १                  |
| <b>%मा</b> न       | प्र३·२, प्र६·४ <b>, ६७</b> ∙३ | मिलिग          | ११•३                   |
|                    | ¿08.5' ±80.5                  | मिलिय          | २०३ २                  |
| मानि               | ६४.६                          | मिलिय          | ३१म:२                  |
|                    | ३४६.३                         | मिल्ली         | २३५.'२                 |
|                    | ३२०%                          | मिले           | २ <b>५</b> ८′१         |
| मानहि              | <b>३११</b> %                  | मिल्ले         | 550.5                  |
| मारंती             | २३ <b>६</b> ∙३                | मिसि           | <b>3</b> 8 <b>3</b> .8 |
| मारि               | २. <b>७४.</b> ४               | माचु           | ३७६.२                  |
| मारुव              | ३२० ३ मास्त, मारू देश         | मीन            | ३४१, ६३.२,             |
| मारे               | <b>?46</b> %                  |                | १६२.१, १६४.१           |
| <b>ः माल</b>       | 8.0.8                         | मीननु          | १६३.२                  |
| मालधी              | १७५'३                         | †मीर           | १६३'३, २६१'१,          |
| माल्हंत            | ३२३ <b>.</b> ३                |                | २६= २, २६० १           |
| मालिनं             | १३७ २                         | मोलिना         | <b>६५</b> .२           |
| माले               | ३१७ १/                        | _              | <b>३२०</b> .६          |
| <b>%मास</b>        | ११०'१, १३८%                   | मुकट           |                        |
| माहिप              | र⊏४°२                         | मुकति          |                        |
| माहिरि             |                               | *मुकुट         | 8.8.8                  |
| माहिसह             |                               | मु <b>क</b> उँ |                        |
| मिट्यो             |                               | मुकहि          |                        |
|                    | २०७ २                         |                | १ ६ १                  |
|                    | ₹४३ २                         | मुक्त          |                        |
| मिद                |                               | मुक्तिय        |                        |
| मिमिलिसु           | ₹ <b>४</b> ४°२                | मुक्के         | १६३.२                  |

| मुकै      | <b>१८५</b> %           |            | मुह            | ₹०⊏°२                          |                      |
|-----------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| मुक्ख     | १७७°इ                  |            | युंद           | १८४ ग्र*१,                     | मूँद                 |
| मुक्खन    |                        | ;          | मू <b>ँद</b>   | १६२•३                          |                      |
| *मुक्यो   |                        |            | <b>%</b> मूल   |                                |                      |
| मुख       | २७'१, १२६'२,           |            | में            | २ <b>३</b> °२                  |                      |
|           | १३६.२, १६१.३,          |            | <b>%</b> मेघ   | २५७.८                          |                      |
|           | २७० ४                  |            | मेछ            | २४६"१                          | म्लेच्छ              |
| मुखहँ     | १०५.५                  |            | <b>छमेध</b>    | २३⊏°२                          | •                    |
| मुखी      | २५० १                  | •          | <b>%</b> मेनका | <b>६६</b> ०                    |                      |
| मुगनक     | लहि ६४'६               | ar.        | मेर            | १२५.२                          | मल                   |
| मुच्छ     | 200.8                  |            | मेलि           | २७४.१                          |                      |
| -         | वा २०७.४               | •          | मह             | १०५.२, २३४.४                   | मेघ, बरसात           |
| मुच्छ्रति |                        |            | मै             | રહપ્ર.                         | •                    |
| मुच्छु।र  | <b></b> < <b>८०</b> *२ |            | मैमंतो         | ૨૭ <b>પ્ર</b> •३               | मदमत्त               |
| मुंह      | ३०२.१                  |            | मो             | ११६ २, २७५.५                   |                      |
| मुंखे     | २३२.४                  | ž.         |                | ३०२°३                          | मरा                  |
| मुतिय     | ₹१.३                   |            | मोउख           | 383.8                          |                      |
| मुत्ति    | ३७१.१, ३८.२,           |            | %मोचने         | 8.38                           |                      |
|           | ४७:२; ११८:२,           |            | मोज            | १७६•१                          | ्मीज, लहर            |
|           | १३७ ३, १६३ २,          | ŕ          | मोर            | ७१.३, २७७.४                    | मयूर                 |
|           | १७१३, २३८ १            |            | मोति           | ७० १                           | माती                 |
| मुत्तियं  | <b>45'8, १४४'</b> १    |            | मोरित          | ७१°३                           | मुद्रा               |
| मुद       | २७२*४ ,                |            | मोरियं         | २ <b>५६</b> -१, २ <b>८६</b> -१ | मोड़ा                |
| मुदरत     | <b>44.</b> 8           |            | मोरी           | ३२७°१                          | मोङ्गा               |
| मुदित     | 5°7, ११७°?             |            | मोरे           | २७४.४                          | मोइ                  |
| मुद्ध     | १३७-१                  | मुग्धा     | मोल            | ३७ <b>°२</b>                   | मूल्य                |
| मुंज      | २७१%                   | मुग्धा     | मोह            | <b>પ્ર</b> શ્ેર, ૧૪ <b>૨</b> ૧ |                      |
| मुनारे    | 5 <b>17.</b> 5         |            |                | १७५.४                          | , <b>1</b> - 1 x - 1 |
| ₩मुनि     | १२५.२                  | • •:       | मोहि           | १६६'४, १८७'र                   |                      |
| मुरयो     | ₹ <b>8.3</b> 3         | ** **      |                | २७५.१                          | मुके                 |
| मुराली    | ₹ <b>€</b> %'8         | . <b>.</b> | मोइन्न         | <b>પ્</b> ષ્ઠ*१                | मोहन                 |
| मुरि      | २ <b>६६</b> -२         |            | मोहिनि         | 80.5                           | ः मोहिनीः            |
|           |                        |            |                |                                | -                    |

| 200               | 4×4 <b>5</b> • ⊃     | 202         |                           | カカン・タ                  |               |
|-------------------|----------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------|
|                   | १ <b>४६</b> •२       | मोहिनी      | रंगा<br>- <del>:ि</del> - | <b>२२४</b> .४          |               |
| <b></b> ₩मोहिनी   |                      | <b>50</b> . | रंगि                      | १७३-१                  |               |
| मोहियं            |                      | मोहितं      | रंगिनी                    | २४१°२                  |               |
|                   | ₹२०.३                |             | रंगी                      | २६२°१                  |               |
| मोहए              | ३६.२                 | मोहित हुए   | रंगीय                     | ५४३                    |               |
| म्रित             | ३२६.४                | मृत         | रंचउ                      | ६३.६                   | रंचक, कुछ     |
| म्रिग             | ११.२                 | मृग         | रंजहु                     | € <b>२.</b> ३          | रंजन करो      |
| म्रिदंग           | ६७.३, १३८.१,         |             | गंजिर                     | <b>8.3</b> 5           | :             |
|                   | २२ <b>३</b> -३       | मृदंग       | रंतं                      | २६५.१                  | रक्त          |
| म्रिदु            | ५५.२                 | मृदु        | रंभं                      | <b>પ્ર</b> ૪'२, १३४'३, | .•            |
|                   | य                    |             |                           | १४० ३, १७१             | ₹,            |
| य                 | <b>१</b> ४१°३        | यो          |                           | २६५.१                  | रम्भा         |
| <b>₩यज्ञार्थे</b> | १८८.६                | यह के लिए   | रंभया                     | <b>३४</b> •२           | रम्भा         |
| <b></b> %यतो      | २७३°१                | जहाँ        | रंभसु                     | २५.५                   | रभस, वेग      |
| यत्त              | ₹£३ <b>.</b> ३       | यत्र        | रक्खग्                    | २३०"१                  | रत्त्रण, रखना |
| यह                | ५७.२,                |             | रक्खहु                    | १२३°२                  | रस्त्रो       |
| <b>®यामिनी</b>    | 6.5                  |             | रक्खिह                    | २७४°२                  | रखते हैं      |
| युव               | ₹ <b>४५.</b> १       |             | रक्खूं                    | १२३.४                  |               |
| युवति             | २७१*३                | युवतियाँ    | रक्खे                     | २७६ १, १               |               |
| यृं               | ३२.४, १ <b>८५.</b> ४ | यों         | रक्ख्यो                   | <b>५३</b> .८, ५००.८    | ,             |
| <b>≋यूथ</b>       | ₹8 <b>५.</b> १       |             |                           | ₹४०'२                  |               |
| चेह               | ६३°४                 | यह          | रखत                       | १२४'१, २७६'६           | ·             |
| æयो               | १३७ ४, ३३० २         |             | रखन्ति                    | ₹ <b>०४</b> °१         |               |
| æयोग              | ₹४०.६                |             | रखी                       | \$ \$ \$ 3 \$          | :             |
| <b></b> श्योगिन i | १४७.४                |             | <b></b> %रघुवंश           | कुमारह ८३'२            |               |
| योगिनीपुरे        |                      | दिली        | रचि                       | ३०४"५                  | रचकर          |
| <b>⊛योजन</b>      | ७.५                  |             | रचीन                      | થ્ય. ૪                 | त्रानुरक्त    |
|                   | ₹                    |             | रच्यो                     | २०८ ३                  | रचा           |
| <b>₩</b> रंग      | ३१.४, १६४.१,         |             | रजपूत                     | ३·६, १४ <b>६</b> ·६    | राजपूत        |
|                   | १७१ र, १७३ र         |             | रिंड                      | ३३५.१                  | 1.            |
| *                 | २३२'२, २५८'४         | -           | रठोर                      | ३०५.१                  | राठौर         |
|                   | ३१०'२, ३२०'१         | ,           | <b>%</b> रत               | ३२२५                   | लीन           |
|                   |                      |             | ~ (1)                     |                        | 211.1         |

| रतन                            | ६० १ 💮 🚋            | रत               | रहाई -     | ४३*१, ८२.२              |             |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------|
| रतने                           | <b>१५.</b> १ (      | ं रक्ष           | रहहिं      | 84.2                    |             |
| <b>%</b> रात                   | १३६.२, ३४६.३        | <b>`</b> ·       | रहि        | ४६.४, ७६.५              |             |
| रत्त                           | <b>५६</b> .१, ८६.२, |                  | रहिउ       | ३२०'६                   |             |
|                                | २६२.१, २६३.४        | ۲,               | रहित्त     | 885.8                   | रहित        |
|                                | ३१८ ५ ३२२ ५         |                  | रही        | <b>58.8</b>             | 1411        |
| रत्तउ                          | ६०'३, ३३८'४         | श्रनुरक्त हुश्रा | रहु        | ₹°8'%                   | रहो         |
| रत्तए                          | ₹5.6                |                  | रहे        | १८० २ २७६ १             |             |
| रत्तिया                        | ३५.२                |                  |            | ३२१ र                   | ,           |
| रत्ती                          | XE. 8               |                  | रहै        | ७४'४, १४५.५             |             |
| रत्त                           | ₹₹२°४               |                  |            | २७४ ५, २७६ ५            |             |
| रत्ते                          | ⊏७.३                |                  | रह्यो      | ६४'२, ३३०'४             |             |
| रत्थि                          | ₹१६.5               | रथ               | <b>*रस</b> | ۵۰۶, ۹٤٠۶,              |             |
| रत्थे                          | १५४ २               | रथ               | • •        | ११२ ३, १२६ १            | •           |
| *रथ                            | ८०.५ ३०६.६          |                  | रा         | २५७ ३, २७७ ५            |             |
| *रद                            | ३१६ • २             |                  | राइ        | ६७.५, ६८.२,             | (1913 (1911 |
| रनंकि -                        | १६६.२               | नादानुकृति       |            | १६१.१, १८४.             |             |
| रन                             | १०७°२,              | रग्              |            | २७४°६, २७७°४            |             |
| रनह                            | <b>३</b> २०.४       | रण में           | राइन       | १२५.१                   | राजन        |
| रयग्री                         | २६७°१               | रजनी             | राउ        | १३.३, १७०.२,            | 1,0101      |
| रयांग                          | २७०-१               | रजन।             |            | २७० ३, ३२५.१            | र राजा      |
| रयन                            | ३२०'१               | रत               | राएसु      | स्दर्श्य                | राजा के लिए |
| ररे                            | ३३१°२               | र दे             | *राका      | 8.38                    |             |
| रव                             | १६७ ३, ३३३ ३        | ध्वनि            | *राग       | ₹ <b>६</b> °१, ६५°₹,    | :           |
| रहइ                            | ३२.२, १०६.२,        | . •              |            | <b>શ્પ્રદ</b> ેવ, ૨૨૪ ર |             |
|                                | १२० २               | रहता है          | *राज       | <b>१४५</b> °१, १४६°६    |             |
| रहस्रो                         | ₹ <b>८०</b> . २     | ं <b>रहना</b>    |            | <b>२५६</b> °१, ३४५°४    |             |
| रवि                            | ₹₹२"६               |                  | राजन       | 333.4 \$\$4.\$          |             |
| रवि <sup>.</sup> मं <b>ड</b> ल |                     |                  | राजनु      | १ <b>६२</b> '२          |             |
| रविवार                         | 4.4                 |                  | _          | १६⊏*२                   | राजपुत्री   |
| रहिन,                          |                     | 1 .              | राजयो      |                         | वेराजित हुआ |
| रहवो                           | ₹00°8               |                  | *राजसं     | २६२.३                   |             |
|                                |                     |                  |            |                         |             |

| राठोर        | १०३°३, १२०°२,                     |            | रुक्यों        | ३०७ ५                      |                |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|
|              | २०६ ३, ३३६ १                      |            | रुत            | २७८'४                      | ऋतु            |
| राडि         | २६६ ६                             | रारि, कलह  | रुद्य          | <b>२</b> ७२ <sup>.</sup> २ | हृदय           |
| *राज्यंगत    | गि१४० ४                           | गते रात्रौ | रुद्र          | ₹₹.₹                       |                |
| राना         | ३२६ १                             | राणा       | <b>%रुधिर</b>  | ३१३.२                      |                |
| रानि         | १ <b>४५.</b> ४                    | रान        | <b>क्</b> नंति | <i>१७<b>५</b>.</i> ४       |                |
| राने         | ३६७.२                             |            | घन             | २६ २*१                     | रंगे           |
| *राम         | ११२°३                             |            | <b>घ</b> रंति  | ३७°१ क्ल                   | ांति, हिलना    |
| राय          | १४१'४, २४८'४                      |            | <b>चलं</b> ति  | દમ્ર.૪                     | हिलना          |
| रारि         | ३२३.४                             | कलह        | रुवंत          | १८५:२                      | रोते हुए       |
| रारी         | २७०°२                             | कलह        | रूप            | १८'४, ४८'₹,                |                |
| राव          | १०३.४, २७६ ६                      | राजा       |                | १७३.१, २६४.३               |                |
| रावत         | ३२० १                             | राजपुत्र   |                | ३३२°१                      |                |
| रांस         | १३६.१, ३२०.१                      |            | रूव            | १६.२, ४४.१,                |                |
| रासा         | <b>२</b> ४६ <sup>.</sup> १        |            | <b>C</b> 14    | 82,5                       | रूप            |
| रासि         | ४४'१, ६३'१                        |            |                |                            | 44             |
|              | १७५.३                             | राशि       | रे             | <b>≒₹*</b> १               |                |
| राहं         | <b>388.</b> 5                     | राजि       | रेख            | १३४:३                      |                |
| राहं         | <b>३३</b> २°१                     | राहु       | रेखयो          | ₹ <b>₹.</b> %              |                |
| *राहु        | ११० <sup>.</sup> २, <b>१</b> ८३.१ |            | रेग            | २८४°२                      | रजनी           |
| रिउ          | ₹ <b>₹</b> ४.५                    | रिपु       | रेगु           | ₹ <b>.</b> ४               | >              |
| रिखि         | <b>E</b>                          | ऋषि        | रेनु           | १८०.६                      | रेख            |
| रिग्रथंभु    | २७७.४                             | रणस्तम्भ   | रेसम्म         | २३५.१                      | रेशम           |
| रितु         | <b>48.</b> 5                      | ऋतु        | रोम            | १६७.२, २५६.२,              |                |
| रिषु         | ુ પ્ર <b>ર</b> ૪, ૧ <b>૦૫.૧</b> , |            |                | १ <b>८२<sup>-</sup>१</b>   |                |
| रिद्धि       | १७५.२                             | ऋदि        | रोरे           | १ <b>०</b> ३ · <b>१</b>    | रोले           |
| रिम          | र⊏'३                              | रित (ऋतु)  | रोस            | १०३.२, २५६.२,              |                |
| रिसि         | १२०'१                             | रोष से     |                | ३१६.२                      |                |
| रीसं         | ् २६१•२                           | रोष        | रोह            | १३७°१, २७०°६               |                |
| * <b>र्ड</b> | ं ३०२'४, ३०६'६                    |            | रोहि           | પૂપ્ર.૧                    | रोध०           |
| रु धयो       | ३११⁺६                             | रुद्ध      | रोहिनी         | 8 <b>⊏</b> • ₹             | रोहिनी         |
| रुक्कियो     | ३,०७'द                            | হকা        | रोहिया         | २५७.२                      | <b>६इ</b> किया |

|                   | •               | न                      | लग्गे       | ६३'१, ६६'३,          |                  |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| लंगरी             | 66.6            | लंगरी राव              | •           | २२४ र, २३६           |                  |
| लंगी              | २६२.१           | (111)                  |             | २४७ २, २५८           |                  |
| <b>लं</b> तु      | १७४.४           | लेते हैं               |             | ३२७.४                |                  |
| लंघिया            | 8.08            | लाँघा                  |             |                      |                  |
| लक्ख              | ८२.५, ६         |                        | लगयो        |                      |                  |
| •                 | २७४°६,          | •                      |             | <b>३३३</b> .३        | <b>'</b>         |
| ल्क्खन            | •               | लदमण वंघल              | %लघु        | २४७•२                |                  |
|                   | ₹ <b>२६</b> २.४ | लखता हैं               | लिञ्ज       | १६३"२                | लद्रमी           |
|                   | नह ३३४'२        | लखता ह<br>लच्मग्र बघेल | ल च्छिन     | 9.308                | लच्य             |
| लक्खिय            | ं १३२%          | ल्ला, देखा             | लच्छी       | १६० १                | लच्मी            |
| लक्ख्यौ           | \$8E.8          | , जला, दला             | लज          | ? <b>? E "?</b>      | लजा              |
| लिखउ              | १८३.५           |                        | लजये        | २४०.५                | लजाता है         |
| लखी               | ₹8€.8           | y 905 "                | <b>ॐलजा</b> | 84.6                 |                  |
| लख्खे             |                 |                        | लिज         | <b>¥</b> ⊏.8         |                  |
| लख्वै             |                 |                        | लजी         | १५४.६                |                  |
| लग                | २७ <b>६</b> -५  | तंक                    | लटापट       | १४१ ४                | •                |
| लगि               | ५७.२, १०        |                        | लता         | 85.8                 |                  |
|                   | ₹°5°\$          | ा ।                    | लडी         | २२३.५                | ली               |
| लगे               | २६३'४           | 7140                   |             | 98.8 -               | -                |
| लगै               | २७७:६           |                        | लंबभ        | <b>પ</b> ર'३, २५५'१, |                  |
| लग्गं             | २५६ २, २५       | 15.0                   |             | ३२६.8                | लब्ध             |
| लग्गए             | ₹€*२, १७१       |                        | लयो         | ₹°€°₹                | लियो             |
|                   | २७ <b>६</b> °२  |                        | लरि         | <b>CC.</b> 8         |                  |
| लग्गयं            | १७७*३           | ·                      | लरै         | १६० १                | लङ्ताः है        |
| लग्गयो            | 4.00 \$         | लगा                    | लर्यो       | २०६.४, २६६.४         | 11 - 2 No.       |
|                   | 10.2.5          | लगा                    |             | ने ३४०'१             | 74               |
|                   | ७३.४            | लगता है                | लवन         | १ <b>१७°१</b>        | लोने, सलोने      |
| लग्गि<br>सरियाण्ड | ₹₹.5 ::         |                        | लहंति       | ३७°२                 | <b>√</b> लभ्'    |
| ल गिगयइ<br>लग्गी  |                 | लगता है                | लह          | १६३°३                | r Mark           |
|                   | 82,5 82.        | ٠, ١                   | लहन्तु      | १६३.५                | . 8.00           |
| , 1-              | १ <b>३१</b> °१  | *                      | लंहरूलक     | ७५.१ लकालव           | <b>, चमकदा</b> र |

| लहि                     | <b>१</b> ८६.२                                   |           | ले                     | २.४ ४०.४ ७                              | ۶°₹.                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| लहे                     | ११६.२                                           |           | ,                      | १६६ २, २२३%                             |                     |
| लाख                     | २३.५                                            |           |                        | २७१%                                    | •                   |
| लाखु                    | <b>६</b> ७·१                                    |           | लेउ                    | 8 E E · Y                               |                     |
| लागत                    | \$ 80.5                                         | लगता है   | लेखयो<br><b>लेख</b> यो | १३३•३                                   | -                   |
| लागंति                  | २६१°२                                           |           | लेहि                   |                                         | लिखा                |
| लाज                     | १ <b>२</b> १ <sup>-</sup> २, १२२ <sup>-</sup> २ |           | 6116                   | ६°३, ७२'४,<br>३०७'१                     | लेते है             |
|                         | <b>૧પ્ર</b> ૨•૧ં                                |           |                        |                                         | જાત ફ               |
| लाचनु                   | <b>१६</b> २°२                                   |           | लो                     | टट.४, ३३७.८                             |                     |
| लाजे.                   | २५७°२                                           |           | लोइ                    | ३४६ ४                                   | • ,                 |
| लाट                     | 86.6                                            |           | ्लोक<br>~->>           | ३३७"२, ३४२"।                            |                     |
| लारा                    | १५५.१                                           | •         | <b>%लोचने</b>          |                                         |                     |
| लाल                     | २८'२, ७७'१,                                     |           | लोज                    | ₹४*२                                    | लोल                 |
| लावहि                   | १६२.१                                           | लगती हैं  | *लोभ                   | ७६ ३, २७८ ३                             | ing and angles of   |
| लाहोर                   | १५७ ३                                           |           | लोयन                   | ३११ ६                                   | लोचन                |
| लिश्चउ                  | <b>३३॰</b> °३                                   | लिया      | लोरी                   | 48.8                                    | ٠.                  |
| लिख्यित                 |                                                 | लिखत      | <b>⊛लोल</b>            | 8.38                                    | चंचल                |
| लिय                     | १४४'२, १७०'१,                                   |           | लोलंति<br>संक्र        | २६३%<br>१५३% २५ ००                      | हिलते हैं           |
|                         | रवश्य, ३१८.२,                                   |           | लीह                    | १५३.१, २५१%                             | ,                   |
|                         | ३३०:२                                           | लिया      |                        | २८७'२, २ <b>६५</b> '<br>३२७ <b>'२</b>   |                     |
| लियं                    | २०३ १, २०८ १,                                   |           |                        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | नोंह, श्रस्न-शस्त्र |
|                         | ्रद्भ:२, २द्द्र:१                               |           |                        | व                                       |                     |
| <b>लिये</b>             | <b>३.</b> ६                                     | •         | वंकुरि                 | ११२.५                                   | बाँकुरे             |
| लियो                    | <b>३११°</b> ३                                   | •         | वंके                   | ₹₹8.                                    | गँके                |
| लिकार                   | 88.8                                            | ललाट      | वंचहि                  | 9.80                                    | बेचते हैं           |
| लीजइ                    | २७८४                                            | लीजिए     | वंछिह                  | १० ३                                    | वांछा करते हैं      |
| लीज                     | <b>३</b> १⊏'२                                   |           | वंदते                  | <b>३१</b> •२                            | वंदन करना           |
| लीन                     | : <b>३</b> ४'२                                  |           | †वंदा                  | १०३°३                                   | बंदा                |
| सीन्हसि                 | १५१'२                                           | लिया      | वंदिश्र                | १६८ १                                   | वंदित               |
| *लीला                   | ३१°१                                            |           | <del>⊗</del> वंदे      | <b>२७</b> °२                            | 187°                |
| नुद                     | २७१.४                                           | जु•द      | वंघ                    | 5x3, 2024,                              |                     |
| <b>बु</b> भ्भव <b>इ</b> | ६७.८ खु                                         | ष होता है |                        | १८१.६                                   | बन्ध                |

| वंस           | 8 6 ' 8 3       | ₹0 <b>%</b> °?,      |                          |                       |                           |                                         |                     |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| •             |                 | , ३०२ <b>.५</b>      |                          | वद्दल                 |                           | २, २०७ ३,                               |                     |
| वइ            |                 | , ३१४ <sup>.</sup> २ |                          |                       | २३६०                      | ξ ,                                     | बादल                |
|               | नस्रो ६६ १      | , 4.0 1              | पति                      | •                     |                           |                                         | ं वाद्य             |
| वग            | <b>६३</b> °२    |                      | बखाना                    |                       |                           | •                                       | ā (?) <b>, ब</b> जे |
| वगा           |                 | ,                    | वक                       | 0                     |                           | <sup>२</sup> , २७ <b>६°३</b>            |                     |
| वघेल          |                 | , inq.               |                          | वद्धए                 |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ना करते हैं         |
| æवच           |                 |                      |                          | <b></b> %वन           | ,                         | २७६*१                                   | •                   |
| वच्छ          | <b>१६</b> १°२   |                      |                          | -                     | ३००°२                     |                                         |                     |
| वच्छ्रिन      |                 |                      | वत्स                     | _                     | १२७.१                     |                                         | वन                  |
| वजाज          |                 | d.                   | चन, वांछा<br>——          | वनराई<br>             |                           |                                         | वनराजि              |
| वजे           | <b>२६३</b> °२   |                      | बजाज                     | वपंति                 |                           | ٤′                                      |                     |
| वजाइ          | १५७°३           |                      | बजे                      | <b>ॐवपु</b>           | ર્ <b>७</b> :ફ            | •                                       |                     |
| वज्जंति       |                 |                      | बजता है<br>वजते हैं      | वय                    | ३०६ ५                     | •                                       | - पति               |
| वजाए          | १७६ ४,          | ₹ <b>∀</b> 0*₹       | पजत ह<br>बजते हैं        | वय <b>ग</b>           |                           | ,                                       | वचन                 |
| वज्जने        |                 | (0)                  |                          | वरं                   | २२ <b>४°३</b>             |                                         | •                   |
| वज्जवै        | १०८१            |                      | बाद्य                    | वरंखति                |                           |                                         |                     |
| वटी           | २२•३            |                      | वाटिका                   | <del>&amp;</del> वर   |                           | ₹.₹, €₹.१,                              | •                   |
| वट्ट          | १⊏१ २,          | ₹ <b>∀</b> .23       | वारका<br>तमं, बाट        |                       | -                         | १६७.१                                   |                     |
| वड            | ₹०३°१           | (2,00                | ारम, बाट<br>ब <b>ड़ा</b> |                       |                           | २६६*१;                                  |                     |
|               | ार ३३७.१        | a                    | भका<br>इा गुर्जर         |                       | -                         | ३२२.३,                                  |                     |
| बिडतजी        |                 | 7                    | वहप्पन<br>-              |                       | ३ <b>४५</b> :३            |                                         |                     |
| वङ्गी         | २ <b>२</b> ७ २  |                      | बढ़ी                     | वरजं<br>वर्णते        |                           | बरजा, मन                                | ना कया              |
| वङ्क          | १६.४, हर        | <b>-*</b> ?          | नढ़।<br>बढे              | -                     | ξ <b>ξ</b> `₹             |                                         |                     |
| बदं           | च् <b>६५</b> •१ |                      |                          | वरणनु                 |                           |                                         | 3                   |
| वत्तरहि       | €.5             |                      | बढ़ा<br>वार्ता           | वरदायि                |                           |                                         | वरदायी              |
| बत्तिमा       | १३७°२           | वर्तिमा (            |                          | वरिदयां               | •                         | -                                       |                     |
| वंत्थ         | १२५ २           | 11/1/11              | वात                      | &artes:               | ३०२ <sup>.</sup> <b>६</b> | बलिह्य,                                 |                     |
| वत्थ          | ₹२४"४           | वस्तु (श्रक          |                          | क्ष्यरादहरू<br>वर्धति | १४५१                      |                                         | दाई को              |
| वत्थइ         | २७६.४           |                      | (विशेष<br>विशेष          | वर्न<br>वर्न          | २०३.४                     | e                                       | दती <b>है</b>       |
| <b>₩</b> वदनं | 580.5           |                      | . भन्धभ                  | वन<br>वरन             | ११ <b>६</b> .२            |                                         | ा वर्षा             |
| वहर           | <b>₹≒३</b> °२   |                      | वादल                     |                       | १०६.२,<br>'३३२० ५         |                                         | 142                 |
|               | •               |                      | गप्र                     |                       | 4440 \$                   | * * *                                   | • चर्मा             |

| बरनःः           | ४६.२                       | वर्णन        | *वाम               | २०६°१                 |             |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| वरनइ            | પ્રહ १                     | वर्ण वाले    | वाय '              | १६ ४                  | बास बायु    |
| वरस             | <b>१</b> १०'१              | वर्ष         | <b></b> श्वायु     | ३४५.२ ः               |             |
| वरसत            | २७:२                       |              | <b>क्ष्वार</b>     | 4E'3, 70 2,           | .•          |
| <b>बरसिंघ</b>   |                            | बर (नर) सिंह | 10 41              | २७८:२                 |             |
| वरि             | १६६ ४, १७८%                |              | <b>%वारह</b>       | २७:२                  |             |
| वरिय            | १८४.१, २९६.२               |              | क्ष्वारि<br>क्षारि | १३६.१, १६०%           |             |
| वरू             | द३'३, द <b>५</b> '४        | वरण करूँ     | वारी               | <b>\$58</b> .3        |             |
| वल्लए           | १७६∙२                      | 114          | वारु               | १४E-३                 | वार         |
| %व <b>ल्ल</b> भ |                            |              | क्ष्वारे<br>व      | २५८ ४                 | वाले        |
| वलि             | ३३० ३, ३४० २               |              | वाल                | १०'४, १८४'१           | बाला        |
| *वल्ली          | २३५.३                      |              | वालिता             | ६ <b>८</b> २          | बाद्य विशेष |
| बह              | ३०६.५, ३०६ ६               |              | वालिगा             | १३६-४                 | वाद्य विशेष |
| वहर्गो          | रद्यः २                    | वहन          | <b></b>            | १२४'२, १७५'३          |             |
| वहि             | ११० ३, १६० ४               |              | वासु               | १२० ३                 |             |
| वहै             | २६१.३                      | वही          | वासंत              | ६४४                   |             |
| क्ष्वा <b>र</b> | १३१.४                      | वात          | <b>%वासर</b>       | ७३.२, ७४.४            |             |
| वाइतु           | ११२'१                      |              | वाहं               | २५१'१                 | प्रवाद      |
| वाउ             | २०२.५                      | नात, नापु    | वाहत्त             | <b>३२०</b> २          | वहना        |
| वाघ             | <b>३</b> २४ <sup>.</sup> ३ | बाग, वल्गा   | <b>%वाह</b> नं     | <b>१३६.</b> २         |             |
| वाजने           | २५७.३                      | , ,          | वाहे               | ₹२ <b>४°</b> ₹        |             |
| वाजव            | १४३:१                      |              | वि                 | २७ <b>⊏ॱ१</b>         | ऋपि         |
| वाजिन           | ६५.४                       | . वाद्य      | विश्र              | १⊏३°२, २ <b>६</b> ४°२ | द्वि        |
| वाजून           | २३४:२                      | वाद्य        | विकारे             | १५४'४                 | विकाल       |
| <b>बाजू</b> नि  | २३४:२                      | बगे          | बिकिस              | EE, \$                |             |
| *वाग्र          | २३३°३                      |              | विक्खहर            | ३१ <b>५ ६</b>         | বিষঘ≀       |
| *वाद            | ३४५.१                      | ٠,           | विखरे              | ₹00.8                 |             |
| षाना            | ३२५.१                      | वार्ष        | विगावाने           | २६५.१                 |             |
| वानि            | '१३७'३, ३२५'१              | ,            | विच                | २८४°१                 | चीच         |
|                 | ३४०'२                      | वाणी         | <b>æविचार</b>      | ४३.१, ६०.४,           | 1           |
| वानी            | ४७.५, ५५.३                 | वागा         |                    | १००१₹                 | e e e e     |
| वानो            | \$ ? <b>9</b> •\$          | •            | विचार              | १६६ च                 | • •         |

| विचि               | २२.८                      |               | विनुद्ध          | १६३°१            |                 |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| ॐवि <b>चित्र</b>   | <b>२६</b> .२              |               | विनान            | ३६ १             |                 |
| विचे               | 85.5                      | बीच में       | <b>⊛विनश्</b> यं | ति १६४ र         |                 |
| विजपा <b>ल</b>     | १३४.४, २६१.१              | विजयपाल       |                  | १ ३४६ ४          |                 |
| विजर               | १२०.३                     |               |                  | २४६ २            | विस्फुरित हुए   |
| <b>ৰি</b> ড্জ      | १ <b>४५ ४</b> .           | विद्युत       |                  | ३१ २, १४७ १      |                 |
| विटियं             | રપૂપ્ર ર                  | विखेरना       | <b>⊛</b> विभा    |                  | •               |
| विद्यि             | १२२°२                     |               | % वभूति          | १४७°१            |                 |
| विटयो              | २६⊏ २, २७० ४              |               | <b>⊛विभ्र</b> म  | ३११ ५            | •               |
| विडरिय             | २६० २                     | विखर गई       | ंविमानं          | २३६:२            |                 |
| विद्ययट            | ३३ <b>३<sup>°</sup>६</b>  | विखर गया      | विमाप            | २४ ४             |                 |
| विढे 🍦             | ,२६४°३                    |               | विम्भारख         | ग्री२ <b>५</b> १ | विस्मित         |
| विशु .             | ७५ २, स्ट७ २              | विना          | विय              | 408              | द्धि            |
| वित्तये            | १७१°३                     | वित्त         | <b>%</b> वियोग   | <b>२४१.६</b>     |                 |
| विदिसि             | ક <b>પ્ર</b> ર <b>ે</b> શ | विदिशि        | वियोगिर्न        | ो २४१·२          | - :             |
| विदेशी १           | ६०'१                      | विदेशी        | विर              | ३१४•२            | वीर ?           |
| *विद्यमा           | न दर्भ 🛒 🔞                |               | विरि             | ३३१२             | विंटि ?         |
| *विद्या            | <b>३३</b> ७ ४             |               | विरंचि           | <b>⊏१</b> . २    |                 |
| विधिय              | ३०४ ४                     | विद           | विरदावर          | तो ३१७.४         | विरुदावली       |
| विधत्त             | २०५ १                     | नृद्धि        | विरहिनि          | . २७२ २          | विर <b>हिसी</b> |
| *विधान             | 1 8 o 3                   |               | विराज            | ६०.१, १२७        | ٠٤,             |
| विधान              | १० इ                      |               | विरा <b>ज</b> हि | ₹१३°३, ३४'       | <b>X.</b> R     |
| <b>%</b> विधि      | EE'?, ? , Y, Y,           |               | <b>क्ष</b> विराम | १३२•२            |                 |
|                    | १७६ २, १४६ १              |               | विरुद्ध          | १३०°२            | •               |
| ৰি <b>ধি</b> ৰাত্ত |                           |               | विलग्गी          | २२७°४            | विलग्ना         |
| *विधु              | १३ ३, २६७ २,              |               | विलिध            | ३४६ •१           | विलास करके      |
|                    | ३१४ र                     |               | <b></b> श्विलास  | ा ३४ <b>६</b> .६ |                 |
| विन                | €8, £                     |               | विल्गो           | २६°३             | विलग्ने         |
| विभ्               | <b>રૂ રૂ</b> હ પૂ         | बिन्ध्य       | विलसंदे          | २७ ३             | विलास करते 🥻    |
| विन्द              | १२८ १                     | <b>वृ</b> न्द | *विवर्जि         | त १६४ र          | to a jour       |
| <b>%</b> विदु      | ३३३ ५                     |               | विवहर            | १६७१             |                 |
| विन                | १६१ ३                     |               | बिविद्यारे       | १६७१             | <b>क्यबहार</b>  |
|                    |                           |               |                  |                  |                 |

| विसत             | ाल २२४'१         |                    | वैन                  | १३८ ३, १७             | ٦ <sup>*</sup> १,         |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| विसार            | जयो १३६ ४        |                    |                      | १६१'१                 | ं वचन                     |
| विसार्ग          | रे १३६ र         | विस्मृत करके       | वैरख्ख               | <b>રેરપ્ર</b> ેર      |                           |
| विसात            | त २⊂ं१, ७७       |                    | वैरि                 | २६० ३                 |                           |
| विसेस            | १३६ ३            | विशेष              | वैसे                 | २६३.५                 |                           |
| &विहं            | ग ११५.१          |                    | वाति                 | १६६ २                 | बात                       |
| विहना            | ححثالا           | विधना, विधि        | <b>%</b> व्याक्र     | (ग्र⊏६.5              |                           |
| विहरि            | त २६ ४           |                    | व्रत                 | १६६"४                 | व्रत                      |
| विहरे            | १०४°२            |                    | वंद                  | ३०३'२                 | <b>नृ</b> 'द              |
| विहि             | <b>૪</b> ૫°૨     | विधि               |                      | श                     |                           |
| विद्रु           | ५६°३             | रिधु               | <sup>शु</sup> शस्त्र | દપ્ર ર                |                           |
| विंहु            | <b>ર રદ</b> ંપ્ર | दोनां              |                      | પ્રહંજ, ११६           | ંર, રદ્દપ્ર ર             |
| वीज              | २३⊏ं२            | विजली              | *शुक                 | ११°१, ६७°१            |                           |
| वीन              | ६५ ४, ६८         |                    | शुरु                 | ६७°१                  |                           |
| <b>&amp;</b> वीर | ६८ ४, २०५        | £'8,               | <b>ॐशो</b> ंभत       | तं १८८ <sup>°</sup> १ |                           |
|                  | २२४ ३, २४        | re <sup>*</sup> ?, | <b>%%</b> गंग        | ३१७ <sup>°</sup> ६    |                           |
|                  | २६१ १ २५         | <b>ં</b> ર,        |                      | स                     |                           |
|                  | २६४°३, ११        | :३ <sup>°</sup> ६, | संउत्त               | १०६.५                 | संयुक्त                   |
|                  | <b>३</b> २२°२    |                    | संक                  | 883                   | शंका                      |
| वीरह             | <b>२०५</b> °२    | वीर (बहु०)         | संकर                 | ३११*६                 | शंकर                      |
| वीह              | २७६ १            | विनध्य             | संकरि                | 8.37                  |                           |
| <b>बुध</b>       | ६७°३             |                    | संकरह                | ३१० २                 | शंकर                      |
| बुधु             | २०°४             | मुधु ( ? ) मुग्धा  | संकि                 | १७२.२, ३३६            | <sup>•</sup> ६ शंकित होकर |
| <b>ॐवेगं</b>     | २६२ ३            | वेग                | संकुली               | 586.6                 |                           |
| वेगि             | २३२ ४            | वेग से             | संख ध्वनि            | <b>ब्र</b> ६६"२       | शंखध्वनी                  |
| बेयन             | CC. 3            |                    | <b>%संग</b>          | ६८ ३, १४४             | २                         |
| वेठे             | १५५°३            |                    | <sup>®</sup> संगति   | 58.8                  |                           |
| æवेद             | ३३७.६            | चार                | संगा                 | २३६°४                 |                           |
| बेश              | <b>१३३</b> ४, २२ | ४.६                | संगि                 | १७३*१                 |                           |
|                  | २६१ १, २६        | ३ ४ वेश            | *संगीत               | ६४'२                  |                           |
| वेस्या           | ६२°३             | वेश्या             | संप्रहे              | ११०°२                 |                           |
| वै               | 88,5             | धे                 | <b>%</b> संग्राम     | १५४'३                 |                           |
|                  | १८               |                    |                      |                       |                           |
|                  |                  |                    |                      |                       |                           |

| <b></b> ≉संघ           | २५०"२                  |              | संप्परे             | २६२.६                               | सपरे       |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| संघरऊ                  | ३०७°४                  | संहार किया   | <b>%सं</b> प्राप्ति | तं १४१ ४                            |            |
| संघरि                  | ३२६•२                  | संहार करके   | संभरधनि             | ने १०७°१                            | पृथ्वीराज  |
| संघासन                 | £8.8                   | सिंहासन      | संभरे               | १६'२, २५६'१                         | स्मरण किया |
| रांच                   | 800.8                  | सत्य         | संभरि               | <b>શ્પ્ર</b> 'ર, શ્પ્રસ <b>'</b> શ, |            |
| सप्तु                  | १.५३                   | संचित        |                     | २७०*६                               | श कंगरि    |
| सन्बारम                | ७°२, ३१ <b>३°५</b>     | संचार किया   | संभारि              | ६२'१                                | सँभाल कर   |
| संचरिय                 | १२ <b>⊏'१</b>          | संचरित       | संमुह               | १५२'२                               | सम्मुख     |
| संचही                  | १७४'३ सं               | चार करते हैं | संमुही              | ११६ १                               | सम्मुखे    |
| संजो <b>ग</b>          | १६३ १, २६१ २           | संयोग        | संमुहो              | २ १, १४३ २                          | सम्मुखे    |
| सं ोगि                 | १६⊏ं१, ३१६ं१           |              | *संवेग              | \$£*3                               |            |
|                        | ३३⊏ं३, ३४६ं२           | संयोगिता     | <b>ःसंसार</b>       | १८'४, २ <b>५६'१</b>                 |            |
| गंजीर                  | १४८ र                  |              | स                   | १४२ ३, २६६ ४,                       |            |
| सभ                     | ७१"२, ३२१"१            | संध्या       | •                   | २०७ <b>.</b> २                      | वह         |
| संडी                   | २ <b>६</b> २ <b>.२</b> |              | सइ                  | १°१; २ <b>६२</b> °१                 | सै, सौ     |
| संठयो                  | ३०६ ६                  |              | सउ                  | १४६, ६, ७२८६                        | सौ         |
| €8सं <b>त</b>          | १६३"४                  |              | सउमइ'               | २६२ ६                               |            |
| संत एक                 | <b>પ્રદ</b> •१         |              | <b>%</b> सकल        | द्ध <b>∙३</b> , ६७ १,               |            |
| संधि <b>ग्र</b>        | १४६.३                  |              | सक्कराप             | य ६० २                              | शर्करा-पय  |
| क्ष <mark>संदेह</mark> | ५७'२, ५⊏'१,            |              | सक्कि               | 48.8                                |            |
|                        | २३५.२                  |              | सकोल                | ३४"२                                |            |
| संदृखि                 | २३४'२                  |              | सक्खी               | ३२८.१                               | सखी        |
| संघन                   | <b>८५.</b> ३           |              | सखं                 | २४६.६                               |            |
| <b>%संधि</b>           | १७७'३, ३३२'३           |              | सख                  | ₹२ <b>३</b> °४                      |            |
| संधे                   | २५८'३, २६६'४           |              | <b>%</b> सखी        | १७६४, १६१°२                         |            |
| संधै                   | १७"१                   |              | सग्गी               | २२७°३                               | सगी        |
| संपत्त                 | २६२.४                  | सम्प्राप्त   | सगुन                | 8.8                                 | शकुन       |
| संपत्तउ                | <b>८:</b> १, ३३८:१     | सम्प्राप्त   | *सघन                | २२८ २, ३०३.२,                       |            |
| संपत्ते                | ८७ <b>°</b> १          | सम्प्राप्तं  |                     | २३१.४                               |            |
| संपर पति               | ग १४२.६                | सम्प्राप्तिक | <b>%सजन</b>         | ३०.४                                |            |
| <b>*संपन्न</b>         | ७'२, ५८'२              |              | सजए                 | <b>१</b> १५°४                       | सजे        |
| संप्परिग               | ३१३°२                  | सपर गए       | साजि                | १७ <sup>°</sup> १                   | सजकर       |
|                        |                        |              |                     |                                     |            |

| सजिगे         | 8.33                        | सज गए       | सनि           | १.63                   | शनि              |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------------|
| <b>*</b> सजीव | १६६%                        |             | सपत           | १६७४                   |                  |
| सन्तुत्त      | १०६'१                       | संयुक्त     | सपन           | १२७'२, १               | ४४'१ स्वप्न      |
| सज्यं         | <b>2E8</b> '8               |             | संपत्तिय      | ३२१ १                  | सम्प्राप्त       |
| सज्जे         | १६१'२, २३३'३                | सजित हुए    | सपह्          | १६८.५                  | सींपो            |
| स उक्त        | २२ <b>६</b> .४              | सज कर       | सपुतंड        | 803                    | सम्प्राप्त       |
| सत            | २ १, ६६ २, १५१              | '६ शत       | सव            | 808.8 8                | ?o.y.,           |
| सत्त          | १६८:१,८०३:१,                |             |               | २७६ ४,                 |                  |
|               | २२६'१, २६६'६,               |             | सबद           | प्र.४, १०५             | <b>।</b> *१ शब्द |
|               | ३२२'३ ३३७'६                 | सप्त        | सबद           | ११६.१                  | शब्द             |
| सत्तये        | २४३°२                       | शत          | सब्द          | ३१•३                   | शब्द             |
| सत्ति         | १३६ <sup>°</sup> १          | शक्ति       | सन्त्रासु     | <b>३</b> ३३ <b>°</b> ४ | सभी              |
| स्रतिहु       | १३६ १                       | शक्ति भी    | सब्बु         | ३३२ ५                  | सब               |
| सत्य          | १ - ५ १, १५१ - १            | ,           | सभे           | २५०.१                  | सभी              |
|               | <b>રરપ્ર</b> જ              | साथ         | ं <b>समं</b>  | र्प्र⊏ ३               | स।थ              |
| सत्यह         | १ <b>२</b> १ <sup>°</sup> २ | साथ         | <b>*</b> सम   | १६७:२,                 |                  |
| सत्थि         | <b>१२२</b> .१               | साथ में     |               | ३९५. २                 | से               |
| सत्थिहुत्र    | <b>1</b> १⊏€ <sup>°</sup> १ | साथी होकर   | समग्गये       | २४५.६                  | सम्ब्रे          |
| सत्थै         | २७८ ५                       | साथ         | समप्पन        | १४४.५,                 |                  |
| सध्यहि        | १६६°२                       | साथ         | समभाउ         | १०६.५                  | समभाकर           |
| सत्रु         | २⊏१°१                       | शत्रु       | समज्भ         | પ્રર*१                 | समभ कर           |
| सदा           | <b>⊏३°३</b>                 | सदा         | <b>*समस्त</b> | ६७.४, ६                |                  |
| सदाहं         | <b>२६२</b> °१               | सदा         | समतेध         | १६१.८                  |                  |
| सह            | १७७°१, २२२°३                | ,           | समत्ते        | ⊏७ <b>.</b> ४          | समस्त            |
|               | २४० र ३११ ५                 |             | समेत          | २०८.८                  | सहित             |
|               | ३३ <b>२'५</b>               | शब्द        | समप्पति       | 800.8                  | समर्पित करती है  |
| सब्दे         | ગ્રપ્ર'१, રદ૪'૪             | शब्दे       | समप्पूं       | १२३.5                  | समपित करूँ       |
| ः सधन         | E8'8, 843'8                 | धन सहित     | समप्पे        | २६५.५                  | समर्पित किया     |
| सधर           | ₹0€.7                       |             | <b>*सम</b> र  | १३६ २,                 | ३०५.१,           |
| सनम्मुख       | <b>इ</b> २७८°६              | सम्मुख      |               | ३०७ ४,                 |                  |
| सनाह          | २०७'१                       | सन्नाइ, कवच | समरत्थ        | १५.१*१                 | समर्थ            |
| सनाहं         | <b>६८</b> १                 |             | समरी          | ३११"२                  | समर में          |

| समसेर                 | २०६•३                 | शमशेर     | सत्थित्रान       | १५२'१                  | साथी (बहुक)    |
|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------------|----------------|
| समानं                 | २३६*१                 | समान      | सत्य             | १२७°२                  | ( ,            |
|                       | Eप्र.२, ११ <b>६°१</b> |           | सरं              | ६३'१                   | शर             |
|                       | य १७६'२               | लेकर      | <b>*सर</b>       | २२२'३, २८६'१           |                |
|                       | २४५.१                 | Zi ii X   |                  | ३१६.४                  | शर             |
| समानु                 | १२३.8                 | समान      | सरइ              |                        |                |
| समाप                  | १ <b>६३</b> *१        |           | सर्गग            | १३२.३                  | स्वर्ग         |
| समाह                  | २०६*३                 |           | सरण              | રહપ્ર પ્               | शरण            |
| *सम्मान               |                       |           |                  | r २७ <b>५</b> ५        | शरणागत         |
| <b>स</b> मि           | २६०'१                 |           |                  | ने र⊂५'र               |                |
| *समीपं                |                       |           | सरंद             | २६५.३                  |                |
| समीप                  | २७२*३                 |           | सरंत             | १६३°३                  |                |
| <del>&amp;स</del> मीर |                       |           | सरद              | <b>६६</b> .१, १२६.२    | शरद            |
| समीवं                 | <b>4</b> ३°२          | समीप      | सरह              | ४१"१, २८४४             | शरद            |
| समुज्भ                | १४*१                  | सम्भ      | सरदृहि           | ७६'४                   | शरद में        |
| समुभावा               | हे १६२'२              | समभते हैं | सरन              | २४.४                   | शरण            |
| <b>स</b> मुद्         | २०३.१, २३०.२,         |           | सरत्रि           | ४ <b>६</b> • १         | शरण में        |
|                       | २४३'१, २ <b>८३'</b> ४ | समुद्र    | सरव              | १७६ २                  | सर्व           |
| समुह                  | ६°१, २३१°१            | सम्मुख    | सरसङ्            | ४६'२, ८५'५,            |                |
| समुह्उ                | १४°१                  | सम्मुख    |                  | <b>⊏ξ'</b> ૪, ε₹'१     | सरस्वत्ग्रे    |
| *समूह                 | २२६*२                 |           | सराल             | <b>१६</b> ७ <b>°</b> १ |                |
| सम्मूह                | २३३.५                 | समूह      | शरीर             | ४२.३                   | शरीस           |
| समृहे                 | २⊏१*१                 |           | *सरोजं           | २६४°२                  |                |
| समै                   | <b>६५.</b> ४          | समय       | <del>%सरोज</del> | १७६"१, ४३"२,           | ३०१'२          |
| समोह                  | १४३·२                 | समूह      | सलख              | ३३२'६                  |                |
| सय                    | २⊏६ ४                 | शत        | सलख्ख            | ३३७'५                  |                |
| सयन                   | ८.५                   | शयन       | सलिता            | २०३'१                  | <b>स</b> रिताः |
| सयन                   | ११६"२                 | संकेत     | सव               | १४७"१, २६८"२           | सब             |
| सयल                   | १४१.५, २६४.४,         |           | सब्ब             | २७४'१, ३००'१           | ,              |
|                       | <b>?</b> *355, 7°233  | रौल       |                  | १०२'२, १५०'१           | ,              |
| सन्चो                 | २७८.८                 |           |                  | १८०.४, १६६.            |                |
| सज्यो                 | £.8                   | सजे       |                  | ७४२.५                  | सर्व           |

| *सर्वे           | १०६.१                         |          | सा       | <b>રદ</b> ૪, ૨૫૭ ૨,    |           |
|------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|
| सवद्ध            | ६६.४                          |          |          | १६६ १, ६५ १            |           |
| सवनि             | १६६.३                         |          |          | ६७°३, १६०°२            |           |
| <b>ी</b> सवार    | १७४•३                         |          |          | १४१°३, १ <u>६</u> ४°३  |           |
| सवारे            | ६४°३, ६६४                     | सबेरे    | साई      | ५० ३                   | स्वामी    |
| सवि              | ३ <b>१५:२</b> , ४३ <b>:</b> २ | सव       | साउ      | ६८.४                   |           |
| सविचित           | २८ <b>१</b>                   | सविचित्र | साखा     | <b>१</b> ४१ <b>°</b> १ | शाखा      |
| . <b>सर्व</b> रि | १२"३                          | शर्वरी   | सांखुला  |                        |           |
| सर्वरिय          | १०१                           | शर्वरी   | साचरे    | <b>२</b> ४२ <b>°</b> २ | संचरे     |
| ः सर्वत्र        | १८८.५                         |          | साज      | २.४, ४६.४,             |           |
| सवे              | ₹*33                          | सब       |          | १ <b>८६ं</b> ∙३, ८१ं∙१ |           |
| सठ्वे            | १५५ ४, २६० २                  | सब       | साजी     | પ્રદ ર                 |           |
| ससि              | ७७'२, १३६'२,                  |          | साजु     | ७४"३                   | •         |
|                  | ३१⊏"४                         | शशि      | साखर     | <b>રહપ્ર</b> જ         |           |
| <b>*</b> सह      | १२१'१, १४०'४,                 |          | साठि     | २५४'१                  | साठ       |
|                  | १४८ २, १६३.१,                 |          | सात      | १४२'२, १४४'१           |           |
|                  | १८६.५, ३६६.६                  |          | साथ      | ३०२                    |           |
| सहच              | ₹४.६                          | सहज      | साथि     | द'२                    |           |
| <b>ौ</b> सहनाइ   | २२५.१                         | शहनाई    | *साद्रं  | ११ <b>५</b> :२, १४७:२  |           |
| सहंस             | <b>३२२.</b> &                 | सहस्र    | सादरनं   | २५.१                   | सादर      |
| *सहस             | १२५.१, १४२.२,                 |          | सादूर    | ३२७-१                  | शार्दूल   |
|                  | २६⊏"१                         | सहस्र    | सादूल    | ४३६                    | शार्दूल   |
| सहस्स            | २६८.५                         | सहस्र    | सानुक    | •                      |           |
| सहसालं           | <b>२८</b> '१                  |          | †साबुत्त | २७६.३                  | साबित     |
| *सहस्र           | <b>६६</b> .५                  |          | साभो     | ६०.४                   | सभा       |
| सहाइ             | १८४.ई                         | सहाय     | सागरनं   | २३°२                   | सागर को   |
| <b>*सहित</b>     | ११०"१                         |          | सामंत    | ३ॱ२,३१⊏'६,             |           |
| सहिता            | <b>680.8</b>                  |          |          | ३०८ ६, २५७ १           |           |
| सहुं             | ४५.२, ७०.२,                   |          |          | २७४ १, २२६ १           |           |
|                  | १८१.५, १८६.१,                 |          | सामि     | <b>५६</b> •३           | स्वामी    |
|                  | १२६'१, ३०८'१                  | से       | सामित्त  | २६३.८                  | स्वामित्व |
| सध्वाइ           | २०५.१                         |          | सामुखी   | २५२'२                  | सम्मुख    |
|                  |                               |          |          |                        | -         |

| साम्हो       | ४.६, ४५.५            | समुख        | साहिय   | ₹⊏४.5               |          |
|--------------|----------------------|-------------|---------|---------------------|----------|
| *सार         | ६७°३, ३४६°६,         |             | साहिञ्व | २७५"४               | साहब     |
|              | ३०१'२, ७३'१,         |             | साहियं  |                     | साधितं   |
|              | २⊏३°३, ३१६°१         | ,           | साहियै  | <b>શ્પૂપ</b> ેશ     | साधिए    |
|              | २७८. १               | शस्त्र      | साही    | १०२३                | शाही     |
| *सारस        | <b>५.१</b> , २७१.४   |             | साहे    | 8.33                |          |
| सार्धियर     | ने २७४'६             | सारथी       | सि      | ۵°2, १४५'٤,         |          |
| सारंग        | ४६'२, ३२५.३,         |             |         | २५२'२, ३१६'१        |          |
|              | २ <b>६६</b> %, २३६ १ | धनुष        | सिक्खयो | <b>६ ዿ</b> ጾ.ጾ      | सिखाया   |
| सारंगु       | ३२ <b>६</b> • २      | धनुष        | सिख     | 858.5               | सीख      |
| सारा         | १५५ २                | वाद्य-विशेष | *सिता   | <b>५१</b> °३, १४१∙३ |          |
| सारि         | ६२.४                 | सारिका      | *सिद्धि | <b>5</b>            |          |
| सारे         | ६६'३, २५६'१          | सभी         | सिंघ    | ६४.३, २२६ ३         | सिंह     |
| सारु         | <b>३३२</b> .पू       |             | सियरा   | २३°२                | शीतला    |
| सारो         | <b>३२४</b> .५        |             | सियाम   | ७५.१                | श्याम    |
| <b>!</b> साल | १०.३, २२.३           | वर्ष        | सिर     | २६⁺३, ⊏६⁺२,         |          |
| चि।लक        | ३४४°३                | वर्ष        |         | ६८.४, १२०.४,        |          |
| सावं         | २५० २                | सब          |         | १८२.४, ३०१.२,       |          |
| सावज         | २२६"३                | श्वापद      |         | ३०४.१, ३०७ ५,       |          |
| सावन्त       | १२६.१, १४६.६,        |             |         | ३११.१, ३११.६        |          |
|              | ३२२.५; १७३.१         | ,           |         | ३२०'६               |          |
|              | १६ <b>६</b> -१       | सामन्त      | सिरं    | २६४:३               |          |
| सावंतिह      | <b>३१५.</b> २        | सामन्तौं को | सिरि    | १३१'१, १८०'१,       |          |
| सांस         | ६५.१, १३५.१,         |             |         | २८०.४, इरट.४,       |          |
|              | १०३"१, २३८-३         | श्वास       |         | ३३६.६               | सिर पर   |
| सासिका       | १•३६                 | शासिका      | सिवाली  | २६४"३               | शैवाल    |
| साह          | १७.१, ३२५.३          | शाह         | सिसिर   | 20.8                | शिशिर    |
| साहं         | २६२.५                | शाह         | सिंगार  | ३३७°५               | श्रुंगार |
| साहब         | १०२"३                |             | सिंघले  | ३७.५                |          |
| साहभं        | १८१°२                | साहब        | सिंघइ   | २७६"१               | सिंह का  |
| वाहतो        | २७५.४                |             | सिंघासन | १४५.५               | सिंहासन  |
| †साहि        | क्ट ३, २७५ ४         | शाही        | सिंजा   | ६४°३                | शय्या    |
|              |                      |             |         |                     |          |

| *सिंदूर        | २३७ <b>°१</b>                             |                    | सुगोभा         | ६५.२               |           |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
| सिंघ           | १५८'१, २६२'२                              | सिंधु              | सुर्ग          | १७३.४, २३६.४       | स्वर्ग    |
| सिंधी          | १५८'२                                     |                    | सुय्री         | २३६.४              | सुर्याव   |
| *सिंधु         | १३°३, EE"१,                               |                    | सुघट्ट         | <b>५२</b> .३       | सुघड़     |
|                | १०१ रे, २२५ १,                            | २६८'१              | सुघट्टं        | २६५.४              | सुघड़     |
| सिंधुश्र       | ર⊏પ્ર∙ર                                   | सिंधु              | <b>%सुच</b> क  | १३६'४              |           |
| सिंयू          | ६५.३                                      | सिंधु              | सुजान          | ३३५*४              |           |
|                | र १.२ श                                   | <b>ाकं</b> भरिवाले | सुउदालं        | ३७•१               |           |
| सींघ           | ३२७-१                                     | सिंह               | सुभाहि         | ७३°२               |           |
| सीत            | १२ <sup>.</sup> १, <b>५४<sup>.</sup>२</b> |                    | सुग्र          | ३०४.५              | सुत       |
|                | ७२・२                                      | शीत                | सुंड           | २६० १              |           |
| सींचु          | २३६•३                                     | सुरा               | सुढार          | ७१°३               |           |
| सीरी           | <b>८८.</b> ₹                              | शीतल               | सुशिम          | २२८'१              |           |
| सीस            | <b>५१'४, २४८'</b> ३,                      |                    | <b>ः सुंदर</b> | <b>4</b> 6.8       |           |
|                | २६१.१, १७७.३,                             |                    | सुंदरि         | ४३"२, ७५"२,        |           |
|                | २२२ <sup>.</sup> २, ३१२ <sup>.</sup> १,   |                    |                | ११३°१, १६०°२       |           |
|                | <b>३३२</b> °४                             | शीर्ष              | सुंदरी         | ३३.४, ४७३.४        |           |
| सीसु           | द्भ.र, ३०४°३,                             |                    | सुदि           | २७०°२              | सुदी      |
|                | ३३६.४                                     | शीर्ष              | सुदेसं         |                    | सुदेश     |
| सीसै           | २२४"४                                     | शीर्षे             | सुदेस          | १३४.४              | सुदेश     |
| सीह            | <b>३२६.</b> ४                             | सिंह               | सुध            | ४६.२, १२२.१,       |           |
| सु             | ७४.४, ८०.४,                               |                    |                | १५६•३              | सुधि      |
|                | <b>८५</b> '१, ८८'४,                       |                    | *सुधा          | ११६°१, १७६°१       |           |
|                | १६४'१, १७७ <b>'२</b> ,                    |                    | *सुधार         | ७ <b>८</b> -१      |           |
|                | २२३.४, २७४.२,                             |                    | सुनंत          | १७५.१              | सुनते ही  |
|                | २⊏६"३, ३०२"६                              |                    | सुन            | <i>७</i> ४°⊂       |           |
| सुकीवं         | <b>५६</b> °३                              | सुकृत              | सुनहिं         | ३०७°१              | सुनते हैं |
| सुख            | ₹४६"२                                     |                    | सुनहु          | १५० <sup>.</sup> १ | सुनो      |
| सुखाई          | १४०°४                                     | सुख से             | सुनि           | १०५.१, १४६.१,      |           |
|                | <b>१४३</b> °२                             |                    |                | १४९ ५, १६ ९ २,     |           |
| *सुगं <b>ध</b> | ६७°३, ७४°४,                               |                    |                | १६७'१, १६६'१,      |           |
|                | ११३"१, ११७"१                              |                    |                | २०२.६, ३१४.५       |           |

| सुनति           | <b>८</b> ४. <b>१</b> | 27:37    | <del></del>   |               |               |
|-----------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| सुनिय           |                      | सुना     |               | £ \$88.8      | सुरत्ति       |
| सुनी            | २२'१, २०६'४          | सुन कर   | सुरत्त        | •             | _             |
| सुनै            | ४२.४                 |          | सुग्तउ        |               | सुरति         |
| छः।<br>सुनुद्धि |                      |          |               | <b>4.8</b>    |               |
| ~               | ३२'३                 |          |               | ति ५६'२       | इन्द्र        |
|                 |                      | शुद्धि   | सुरभंग        |               | स्वरभंग       |
| _               | ३३२.४                |          |               | ६.४, ६३.४     | , १६८'१       |
| सुपंग           | EE.8, €0.5           |          | सुरूपा        |               |               |
| सुपीतं          |                      |          | _             | ज १६५         |               |
|                 | € 6.5                |          |               | ११२.३         |               |
| सुभ             | २५.३                 | शुभ      |               | १७६ ४         |               |
| सुभट            | •                    | 8        | सुलिच्छ       | निय १६६ ३     | सुलच्राण      |
| सुभट्ट          | ₹*१                  |          | सुवख          | १२७'२         | •             |
| सुभट्ट'         | २६५.३                |          | सुवन          | १०६.५         | पुत्र         |
| सुभई            | ३२'१, ३६'२           | स्वभाव   | सुवये         | २२५'१         |               |
| सुभार           | ३३५.१                |          | <b>*सुवास</b> | १२४.६         |               |
| सुभो            | ४११५                 |          | सुवासिनं      | १४ <b>०°२</b> |               |
| सुभ्रीय         | १४०"३                | शुभ्र    | सु वित्तु     | १३०.६         |               |
| सुम्भ           | २७२°३                | शुभ      | सुह           | ३३८४          | सुख           |
| सुम्यो          | ₹₹०•₹                |          | सुहर          | ५७"१, ३२२     | _             |
| सुमंगा          | २१४.३                |          | सुहरु         | <b>۲۹:۶</b>   | सुघर          |
| _               | १३२'१                | सुमंडितं | सुइल्लय       | ₹.8           | शोभल          |
|                 | १४६•२                |          | सुहाइ         | ४.६३          | शोभित होता है |
| सुमनी           | २०६.४                |          | सुँ           | १४६.६         | से            |
| सुमालय          | ७२°१                 |          | स्            | ६१ ३          | से            |
| सुमनु           | १२१*२                |          | सूरवां        | २६६.४         | शूरमा         |
| सुमेल           | ३३५.१                |          | स्न           | <b>२</b> ४३.४ | शून्य         |
| सुरंग           | २३°३, ७८'१,          |          | सूर           | ٤٠٦, १٠٠٤,    | १०"२          |
|                 | १९६ ४, २६५.३,        | २८३°२    |               | €6.4, €2.4    |               |
| <b>⊛सुर</b>     | १२.१, २५.१,          |          |               | १४६.६, १५५    | -             |
|                 | ⊏€°४, १२२°२,         |          |               | ३१५.१, ३१७    |               |
|                 | १३१'२, ३४५.३         |          |               | ३१८४, ३२२     | ·             |
|                 | ,                    |          |               | 1171, 444     | •             |

| सेखफं         | <b>१३४</b> •३                         |           | सोहही           | ४०.5                              | सोहते हैं |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| सेजु          | <b>6</b> 8.8                          | सेज       | सोहं            | પ્ર <sup>.</sup> १, પ્ર⊏'१        | शोभित     |
| सेतं          | २६५:२                                 | श्वेत     | सोहंत           | ३८.र                              | शोभंत     |
| सेद           | १६७°४                                 | स्वेद     | सौ              | २७६°३                             |           |
| सेन           | १००४, ८५८                             |           | स्सु            | १३४ १                             | सु        |
|               | २६०'१, २६२'१,                         |           | स्रवण           | <i>ک</i> و:۲                      | श्रवण     |
| •             | १०३.8                                 | सेना      | स्रवन           | ४२'१, ४६'३,                       |           |
| सेव           | ३०८°२                                 | सेवा      |                 | ३१⊏°२                             | श्रवग्    |
| सेवंतिय       | ७३.३                                  | सेवा करना | स्रुव           | २६:२                              | श्रुत     |
| सेस           | ६८.१, ८३४.२,                          |           | स्रोन           | <b>પ્રપ્ર</b> ઃ પ્રદ <b>ે</b> શ,  | J         |
|               | ३ <b>३६.</b> ४                        | शेष       |                 | २६३ १                             | श्रवग्    |
| 1सेहरउ        | ३२०°६                                 | सेहरा     | स्रोनित         | ३०४.८                             | श्रोगित   |
| सै            | २७७*४                                 | सो        | स्यामि          | १५४ ३                             | श्याम     |
| सों           | १९५.१                                 | से        | † स्याह         | १३३ <sup>.</sup> ४, <b>१७५</b> .४ |           |
| सो            | ३.६, ८३.४, २६४.                       | ४ सौ      | * स्वर्ग        | १३'४, १७'४                        |           |
| सोई           | <b>9</b> E8.8                         | वही       | <b>%</b> स्वाति | १ ५१ ३                            |           |
| सोचि          | 9°.33\$                               | सोचकर     | स्वामि          | ३०७'२, ३२०'३,                     |           |
| सोड़सा        | <b>?:3?</b>                           | षोडशी     |                 | २७४ प्, ३०२ २,                    |           |
| सोनंकी        | २६६"४                                 | सोलंकी    |                 | २ <b>६५</b> °४                    |           |
| सोंनि         | १७५.४                                 | सोना      | <b></b> स्वामि  | ना २५३ २                          |           |
| सोब           | 8,38,8                                |           | - सामिहि        | ३०३.८                             | स्वामी से |
| खोभ           | ३४ <sup>.</sup> १, ३ <b>५.१, ६</b> ६" | ₹,        | <b>%</b> स्वेद  | १६७*१                             |           |
|               | ७६'१, ११५'१,                          |           | <b>इ</b> रिसिंघ | २९६.१, ३३७°१                      |           |
|               | १७१-१                                 | शोभा      | ह रिह           | <b>३</b> २°३                      |           |
| सोभा          | ३१"१, ६५"१                            | शोभा      | हरो             | १४०"३                             |           |
| सोमे          | २६४ ४                                 | शोभित     | हलं             | २५.४                              |           |
| <b>%</b> सोम  | १६३'२                                 |           | हलि             | २३ <b>६°२</b>                     | हला       |
| ∙सोर          | ११५.२, २३६.१                          |           | हल्लए           |                                   |           |
| ·सोव <b>न</b> | <b>५४</b> '१, ५⊏'३                    | सुवर्ण    |                 | २४२,१                             | हिलता है  |
| सोलइ          | ३२२'६, ३२३'२                          |           | इल्लिति         |                                   | हिलती है  |
| ∙सोइ∵         | ७⊏'२, ं६१'४                           | शोभित     | हल्ले           | <b>६५६</b> .५                     | हिले      |
| -सोहए         | ३६'२, ३६'२                            | सोहता है  | इसंत            | १६५.२                             | हँसते हैं |
|               | : =                                   |           |                 |                                   |           |

| हिसे<br>हरें<br>हरें<br>हरें<br>हरें<br>हरें<br>हरें<br>हरें<br>हरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १ 대 국 · 국<br>국 국 국 · 독<br>ଓ 아 २<br>독 보 · 왕<br>국 · 왕 · 보<br>국 · 왕 · 왕<br>국 · 왕 · 왕<br>국 · 왕 · 왕<br>본 보 · 왕<br>본 보 · 왕<br>본 보 · 왕<br>우 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · | हॅंसे<br>हॅंसे<br>सुवर्ण<br>हलाहल | हीरा<br>हीस<br>हु इ<br>हु कारो<br>हु के कि<br>है जम<br>है जम      | = 1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हुंकार किया<br>से<br>हुश्रा<br>मैं<br>हुश्रा |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| %हरत<br>*हस्तेषु<br>हस्थ<br>हस्यो<br>%हारक<br>हाथे<br>%हार<br>हारि<br>हालाह<br>*हारा<br>हिंदु वाग<br>हिंदु वाग<br>हिंदु का<br>हिंदु हिंदु का<br>हिंदु हिंदु का<br>हिंदु हिंदु हि | 800・3<br>800・8<br>840・8<br>8 3 4 4<br>8 3 7 4<br>8 4 8 3 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हँसे<br>सुवर्ग<br>इलाइल           | हुन्न<br>हुइ<br>हुंकारो<br>हुंति<br>हु वो<br>हूं<br>हेजम<br>हेत   | 302.8 843.8, 204.6 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 302.8 | ,<br>हुंकार किया<br>से<br>हुआ<br>मैं<br>हुआ  |
| *हस्तेषु<br>हस्थ<br>हस्यो<br>श्रहाटक<br>श्रहार<br>हारी<br>हाल<br>श्रहास<br>हिता<br>हिंदुवाग<br>हिंदुवाग<br>हिंदुवाग<br>हिंदुवान<br>हिंदुक्ते<br>हिमाउत<br>हिल्ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४७.१<br>१८३.२<br>३३३.६<br>७०२<br>६५.४<br>३१.५<br>३१.५<br>२५६.३<br>२६३.३<br>लं ६५.३<br>१६०.३<br>२१.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुवर्गा<br>इलाइल                  | हुन्न<br>हुइ<br>हुंकारो<br>हुंति<br>हु वो<br>हूं<br>हेजम<br>हेत   | १५३.१, २७५.६         ३०२.२         ३११.२         ८३.४, १८१.१         १६७.१, ३१४.१         ४.१         ८१.३         ८६.१         ८३.२, ८४.१, ८५         ८१.२, ७६.१         १६.१, ७६.३         २५६.३, २७६.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,<br>हुंकार किया<br>से<br>हुआ<br>मैं<br>हुआ  |
| हस्थ<br>हस्यो<br>श्रहाटक<br>हाथे<br>श्रहार<br>हाति<br>हाता<br>हिता<br>हिता<br>हिता<br>हिता<br>हिता<br>हिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १ 대 국 · 국<br>국 국 국 · 독<br>ଓ 아 २<br>독 보 · 왕<br>국 · 왕 · 보<br>국 · 왕 · 왕<br>국 · 왕 · 왕<br>국 · 왕 · 왕<br>본 보 · 왕<br>본 보 · 왕<br>본 보 · 왕<br>우 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · | सुवर्गा<br>इलाइल                  | हुइ<br>हुंकारो<br>हुंति<br>हु तो<br>हु जम<br>हु जम<br>हे त        | 307'7 318'8, 858'8 840'8, 388'8 8'8 88'3 88'7 88'8 58'8, 58'8, 58'8 88'7, 58'8, 58'8 88'7, 58'8, 58'8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,<br>हुंकार किया<br>से<br>हुआ<br>मैं<br>हुआ  |
| हस्थ<br>हस्यो<br>श्रहाटक<br>हाथे<br>श्रहार<br>हाति<br>हाता<br>हिता<br>हिता<br>हिता<br>हिता<br>हिता<br>हिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १ 대 국 · 국<br>국 국 국 · 독<br>ଓ 아 २<br>독 보 · 왕<br>국 · 왕 · 보<br>국 · 왕 · 왕<br>국 · 왕 · 왕<br>국 · 왕 · 왕<br>본 보 · 왕<br>본 보 · 왕<br>본 보 · 왕<br>우 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕<br>우 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · 왕 · | सुवर्गा<br>इलाइल                  | हुंकारो<br>हुंति<br>हु वो<br>हु वो<br>हूर वं<br>हेजम<br>हेत       | 307'7 318'8, 858'8 840'8, 388'8 8'8 88'3 88'7 88'8 58'8, 58'8, 58'8 88'7, 58'8, 58'8 88'7, 58'8, 58'8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हुंकार किया<br>से<br>हुआ<br>मैं<br>हुआ       |
| श्रहारक         हाथे         श्रहार         हारि         हाल         *हास         हिता         हिंदु वान         हिंदु         श्रहिम         हिमाउत         हिल्ले         हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७० २<br>६ <b>५</b> .४<br>३१.३, ३० <b>२.४</b> ,<br>३१५.५<br>२५६.३<br>२६३.३<br>सं ६५.३<br>१६०.३<br>२१.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सुवर्गा<br>इलाइल                  | हैं।<br>हुन हुने<br>हुन हुने<br>हून<br>हुन<br>हुने<br>हुन<br>हुने | = 1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | से<br>हुश्रा<br>मैं<br>हुश्रा                |
| हाथे<br>शहार<br>हारि<br>हाल<br>*हास<br>हिता<br>हिंदुवागा<br>हिंदुवागा<br>हिंदुवागा<br>हिंदु<br>शहिम<br>हिमाउत<br>हिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हप्र.४<br>३१.३, ३० <b>२.४,</b><br>३१५.५<br>२५६.३<br>२६३.३<br>लं ६५.३<br>१६०.३<br>२१.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हलाहल                             | हैं।<br>हुन हुने<br>हुन हुने<br>हून<br>हुन<br>हुने<br>हुन<br>हुने | = 1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | से<br>हुश्रा<br>मैं<br>हुश्रा                |
| <ul> <li>श्रहार</li> <li>हारि</li> <li>हाल</li> <li>श्रहास</li> <li>हिता</li> <li>हिंदुवाग</li> <li>हिंदु</li> <li>श्रहिम</li> <li>हिमाउत</li> <li>हिम</li> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३१.३, ३० <b>२.४,</b><br>३१५.५<br>२५६.३<br>२६३.३<br>लं ६५.३<br>६५.४<br>१६०.३<br>२१.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हलाहल                             | हुत्र<br>हुत्र<br>हुत्र<br>हूत्र<br>हुत्<br>हुत्                  | 8'8<br>E8'8<br>T8'8, T8'8, T8'8, T8'8<br>T8'8<br>8E'8, GE'8,<br>E8'8, EE'8<br>T8'8, TGE'8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मैं<br>हुग्रा<br><b>'</b> १                  |
| हारि<br>हाल<br>*हालाह<br>*हास<br>हिता<br>हिंदुवागा<br>हिंदुवागा<br>हिंदु<br>क्षहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१५.५<br>२५६.३<br>२६३.३<br>लं ६५.३<br>६५.४<br>१६०.३<br>२१.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | हुवो<br>हूँ<br>हूवं<br>हेजम<br>हेत                                | 8'8<br>E8'8<br>T8'8, T8'8, T8'8, T8'8<br>T8'8<br>8E'8, GE'8,<br>E8'8, EE'8<br>T8'8, TGE'8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मैं<br>हुग्रा<br><b>'</b> १                  |
| हाल<br>*हालाह<br>*हास<br>हिता<br>हिंदुवाण<br>हिंदुवान<br>हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिंद<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५६.३<br>२६३.३<br>लं ६५.३<br>६५.४<br>१६०.३<br>२१.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | हूवं<br>हेजम<br>हेत                                               | २६६°१<br>८३°२, ८४°१, ८५<br>८४°१, ७६°१,<br>६१°२, <b>६६°३</b><br>२५६°३, २७६°४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हुन्र्या<br>.'१                              |
| हाल<br>*हालाह<br>*हास<br>हिता<br>हिंदुवाण<br>हिंदुवान<br>हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिंद<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २६३°३<br>लं ६५°३<br>६५°४<br>१६०°३<br>२१°२<br>∵७७°१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | हूवं<br>हेजम<br>हेत                                               | ======================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                            |
| *हालाह<br>*हास<br>हि<br>हिता<br>हिंदुवास<br>हिंदु<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | लं ६५.३<br>६५.४<br>१६० <sup>.३</sup><br>२१.२<br>२७७.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | हेजम<br>हेत                                                       | ८४.४<br>१६.४, ७६.४,<br>६४.४, <b>६</b> ६.३<br>२५६.३, २७६.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                            |
| *हास<br>हिता<br>हिंदुवाण<br>हिंदुवान<br>हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | દપ્ર <b>.</b> ૪<br><b>૧૯</b> ૦.ક<br>૮૪.૮<br>૧૦૭.૪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                   | ८४.४<br>१६.४, ७६.४,<br>६४.४, <b>६</b> ६.३<br>२५६.३, २७६.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| हि<br>हिता<br>हिंदुवास्<br>हिंदु<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६० <sup>•</sup> ३<br>२१ <sup>•</sup> २<br>२७७ <sup>•</sup> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हिंदजन                            | हेम                                                               | <b>६१°२, ६६°३</b><br>२५६°३, २७६°४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| हिता<br>हिंदुवाण<br>हिंदुवान<br>हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१°२<br>२७७°१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हिंदजन                            |                                                                   | २५६ ३, २७६ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| हिंदुवाण्<br>हिंदुवान<br>हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १:७७:१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिंदजन                            |                                                                   | २५६ ३, २७६ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| हिंदुवान<br>हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हिंदजन                            |                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| हिंदू<br>छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                   | 8.308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्घर्ग                                       |
| छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.00.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिंदुजन                           | है                                                                | ३२ <sup>°</sup> २, ६४ <b>.५</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| छहिम<br>हिमाउत<br>हिय<br>हिल्ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७४ भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                   | १०६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| हिय<br>हिल्ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र <b>ः</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | हों                                                               | <b>⊏</b> 1, ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| हि <b>ल्</b> ले<br>हिल्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> ⊏8.\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हिमवत '                           | होइ                                                               | ६० २. ६४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| <b>हिल्</b> ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७२ <b>.५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हृदय                              |                                                                   | રહપ્ર'ર, ३૦૭ ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | होता है                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३७°३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | होई                                                               | ७१ ४, २७७ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | होता है                                      |
| हिलोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३४°३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | होरी                                                              | ३२७ <sup>°</sup> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | होली                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७०"२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हिल्लोल                           |                                                                   | ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४ <b>°</b> १, <b>३६.१</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | हंकयो                                                             | <b>१७५</b> °१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हांका                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४०.४, ३१.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | हंक्क                                                             | ₹१०.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हाँका                                        |
| <b>श्रहोन</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११.म, ६२.४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | हंकिया                                                            | <b>३२३</b> °४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२० २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | हंके                                                              | २३४°२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हाँक लगाई                                    |
| <b>&amp;</b> हीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٤٠٤, ٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <del>%</del> हंस                                                  | २६३.४, ३०६.२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| हीने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                   | <b>३१३४</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                            |
| हीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६२.४, २४८.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

|                                                                                    | <b>३३०</b> °२<br>३२३°३     |           | <b>₩हिन</b>    | २६ = ' २                              | मारकर         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| हकारे<br>हक्कारिउ<br>श्रुहजार<br>श्रुहट<br>हट्टति<br>हती                           |                            |           |                |                                       |               |
| <b>हक्क</b><br><b>हका</b> रिउ<br><b>%हजार</b><br><b>%हट</b><br><b>हट</b> ति<br>हती |                            |           | हने            | ३०७ ३                                 | मारे          |
| <b>इका</b> रिउ<br>%हजार<br>%हट<br>हटति<br>हती                                      | १०४.१, २३३.३               | ,         | <b>*</b> हय    | ५७ <sup>.</sup> १, ⊏१ <sup>.</sup> १, |               |
| <b>इका</b> रिउ<br>%हजार<br>%हट<br>हटति<br>हती                                      | २५८∙१                      | ललकारे    |                | ₹४६.४, १६६.₹                          |               |
| <b>ॐहजार</b> र<br><b>ॐहट्ट</b><br>हट्टति<br>हती                                    | ३ २२ १                     | हाँक दो   |                | २३६.१, २४०.१                          |               |
| <b>ॐहट्ट</b><br>हट्टति<br>हती                                                      | . १२४ १                    | हाँक लगाई |                | २६८.१, २९६ ५,                         |               |
| हट्टति<br>हती                                                                      | बी २५४'१                   | हजार      |                | रूद <b>ः २</b> , ३०७ २,               |               |
| हती                                                                                | 60.8                       | हटा       |                | ३०⊏'१, ३१६'१                          |               |
|                                                                                    | 66.5                       |           | हयगाय          |                                       | ह्य गज        |
| 2291                                                                               | २४७°२                      | मारी      | <b>%हयद्</b> ल | २५४:२                                 |               |
| <b>१</b> १५                                                                        | ३७°१, ११०.४,               |           | <b>®हयवर</b>   |                                       |               |
|                                                                                    | १४५ ६, १४८१,               |           | इरंत           | ३ <b>६</b> °२                         |               |
|                                                                                    | १७१'४, २५७'२,              |           | * <b>हर</b>    | २६ <sup>•</sup> १, ⊏३ <sup>.</sup> ३, |               |
|                                                                                    | २६४.२, ३२४.४               | हाथ       |                | ३०२'४, ३३०'१                          |               |
| हथ्थहि                                                                             | ३०३.४, ३३६.३               | हाथ से    | हरखवंत         |                                       | <b>इ</b> षिंत |
| <b>ह</b> त्थही                                                                     | १७१°१                      |           | हरन            | १२० १                                 | <b>ह</b> रग   |
| इत्थि                                                                              | १५५・२                      | हाथी      | हर-नयन         |                                       | 6.4           |
| <b>ह</b> त्थिय                                                                     | <b>१</b> ४४ <sup>°</sup> १ | हाथी      | हरम्य          | ₹४१ <b>.६</b>                         | हर्म्य        |
| हत्थी                                                                              | २६६"१                      | हाथी      | <b>%हरि</b>    | ३०.४, १४०.३                           |               |
| हत्थे                                                                              | २२७°४                      | हाथ से    |                | २५६ २, २८४ ३,                         |               |
| इत्थेन                                                                             | ३१६*१                      | हाथ से    |                | २६८.१, ३३६.३                          |               |
| <b>ह</b> त्थै                                                                      | २२६'४, २७७'४               | हाथ से    | हरि <b>श्र</b> | •                                     | हत            |
| हथ                                                                                 | १०७.५                      | हत        | हरिख           | 300.8                                 | हर्ष          |
| <b>इ</b> नंत                                                                       | २०४.३                      | इनता है   | इरिग           |                                       | हर लिया       |

## सहायक साहित्य

### १ सम्पादित संस्करण

बीम्स

मादि पर्व ( प्रथम १७३ छंद ), बिब्लिश्रोथेका इंडिका,

न्यू सीरीज, संख्या २६९, भाग १, फैसीक्यूलस १,१८७३

होर्नले

देविगिरि सम्यो से कांगुरा जुद्ध प्रस्ताव तक (दस समय),

बिब्लि॰ इंडिका, न्यू सीरीज, संख्या ३०४, भाग २,

फैसीक्यूलस १, १८७४.

श्यामसुंदर दास,

पृथ्वीराज रासो (सम्पूर्ण), काशी नागरी प्रचारिणी सभा,

मोहनलाल विष्णुलाल

**१६०४-१६१२.** 

पंडचा इत्यादि

मथुरा प्रसाद दीचित

असली पृथ्वीराज रासो, (प्रथम समय), लाहौर,

१६३८.

हजारीप्रसाद द्विवेदी

संचित्र पृथ्वीराज रासो, साहित्य भवन प्रयाग १६५२-

नामवर सिह

विपिन बिहारी त्रिवेदी

रेबातट, लखनऊ विश्वविद्यालय, १६५३

कविराव मोहन सिंह

पृथ्वीराज रासो, प्रथम भाग (१६ समय ), उदयपुर,

१९५४.

#### 2. LINGUISTICS

- Allen, W. S. Phonetics in Ancient India, London, 1953.
- Alsdorf, L. Apabhramsa Studien, Liepzig, 1937.
- Beames, J. A Computative Grammar of the Modern Aryan languages of India, London, 1875. Studies in the Grammar of Chand Bardai, JASB, XLII, part 2, 1873.
- Bhayani, H. V. Grammar, Sandes Rasak, SJS 22, Bombay 1945.
- Chatterji, S. K. The Origin and Development of Bengali language, Calcutta, 1942.

  Indo-Aryan and Hindi, Ahmedabad, 1942. Varna-Ratnakar, Introduction, Bibliotheca Indica, 1940.

  A study of the New Indo-Aryan Speech treated in the Ukti-vyakti Prakaran, SJS 39, 1953.
- Hoernle, R. A Comparative Grammar of the Gaudian languages, London, 1880.
- Katre, S. M. Prakrit Languages Bombay, 1945,
- Kellog, S. H. A Grammar of Hindi Language, London 1938.
- Saksena, Baburam Evolution of Avadhi, Allahabad, 1938.
- Sen, Sukumar Historical Syntax of Middle Indo-Aryan, Calcutta, 1954.
- Sharma, Dashrath The Original Prithwiraj Raso: An & Ranga, Minaram Apabhramsa work, Rajasthan Bharati, April 1946.

Tessitori, L. P. Notes on the Grammar of the Old Western Rajasthani with special reference to Apabhramsa and to Gujrati and Marwari, Ind. Ant., 1914-16.

Ziauddin, M. Mirza Khan's Grammar of Braj Bhakha, Visva Bharati, 1935.

धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास, हिंन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद नृतीय संस्करण, १६४६;

बजमाषा, हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १६५४.

### ३ पृथ्वीराज राजा-तम्बन्वी साहित्य

अगरचंद नाहटा पृथ्वीराज राती और उनकी हस्तिखित प्रतियाँ, राज-स्थानी, भाग ३, श्रङ्क २, जनवरी १८४०, राजस्थान में हस्तिखिल ग्रंथों की खोज । द्वितीय भाग )

गौरीशंकर हरीचंद श्रोका पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल, कोलेस्सव स्मारक संग्रह, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६२८; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, १६२०; वही, भाग ६.

आउज, एफ० एस० दि पोइम्स श्रॉब चंद बरदाई, जे० ए० एस० बी०, जिल्द ६७, भाग १, १८७८; फ़र्दर नोट्स श्रॉन प्रिथि-राज रायसा,, बही, भाग १, १८६६; ट्रांसलेशंस फ्रॉम चंद, वही; रिज्वाइंडर दु मिस्टर बीम्स, बही, भाग १, १८७६; ए मेट्रिकज वर्शन श्रॉव दि श्रोपिनिंग स्टेंजाज़ श्रॉब चंद्स प्रिथिराज रासी बही, जिल्द ४२, भाग १, १८७३; इपिडयन ऍटिक्वेरी, जिल्द २.

जिन विजय मुनि टाड, कर्नल

दशरथ शर्मा

पुरातन प्रबंध संग्रह, सिंघी जैन ग्रंथमाला, १६३५. ऐनल्स एण्ड ऐंटोक्विटीज़ श्रॉव राजस्थान, १८२६; द वाउ श्राव संगोक्षाः एशियाटिक जर्नल, न्य सीरीज जिल्द ३५ कनउज खंड, जे० ए० एस० बी०, १८३८. पृथ्वीराज रासी की एक प्राचीन प्रति श्रीर उसकी प्रामा-खिकता, ना० प्र० पत्रिका, १६३६ ; पृथ्वीराज रासी की कथाश्रों का ऐतिहासिक श्राधार, राजस्थानी, भाग २, श्रंक २, जनवरी १६४०; दि एज एण्ड हिस्टारिसिटी श्रॉव पृथ्थीराज रासो, इधिडयन हिस्टारिकल क्वाटलीं, जिल्द १६, दिसम्बर १६४०; वही, जिल्द १८, १६४२, पृथ्वीराज सम्बन्धी कुछ विचार, वीला, स्रप्रैल १६४४ ; संयोगिता, राजस्थान भारती, भाग १, अंक २-३, १९४६ : पृथ्वीराज रासी की ऐतिहासिकता पर प्रां० महमूद खाँ शीरानी के आक्षेप, वही, भाग २, ऋंक १, जुलाई १६४८ : दिल्ली का श्रन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वी-राज तृतीय, इण्डियन कल्चर, १६४४; सम्राट पृथ्वी-राज चौहान कः रानी पद्मावती, मरु भारती, भाग १, श्रंक १, सितम्बर १६५१ : पृथ्वीराज तृतीय श्रीर सुह-म्मद बिन साम की सुद्रा, जर्नल श्रॉव न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी श्रॉव इंग्डिया, १६५४,

देवी प्रसाद, मुंशी धीरेन्द्र वर्मा

नरोत्तमदास स्वामी

पृथ्वीराज रासो, ना॰ प्र॰ पत्रिका, भाग ५, १६०२; पृथ्वीराज रासो, काशी विद्यापीठ रजत जयंती ऋभिनंदन ग्रंथ, १६४६

पृथ्वीराज रासो, राजस्थान भारती, भाग १, श्रंक १, श्रंपेल १६४६; पृथ्वीराज रासो की भाषा, वही भाग १, श्रंक २, १६४६

मथुराप्रसाद दीचित

पृथ्वीराज रासी श्रीर चंद बरदाई, सरस्वती, नवंबर १६३४; चंद बरदाई श्रीर जयानक कवि, सरस्वती, जून १६३५;

माताप्रसाद गुप्त

पृथ्वीराज रासो के तीन पाठों का श्राकार-संबंध, श्रनुशीलन, वर्ष ७, श्रंक ४, श्रगस्त १६५५.

मृलराज जैन

पृथ्वीराज रासो की विविध वाचनाएँ, प्रेमी श्रमिनंदन ग्रन्थ, श्रक्त बर १६४६

मॉरिसन, हर्बर्ट

सम ग्रकाउट ग्राव दि जीनिग्रोलांजीज़ इन दि पृथ्वीराज विजय, वियना ग्रोरिएएटल जर्नल, भाग ७, १८६३

मोतीलाल मेनारिया

राजस्थानी माषा श्रीर साहित्य, १६४० राजस्थान का पिंगन साहित्य, १६५२ राजस्थान में हस्तनिस्नित ग्रन्थों की खोज, (प्रथम भाग)

मोहनलाल विष्णुलाल पंडन्या पृथ्वीराज रास्रो की प्रथम संरत्रा, १८८८

विपिन बिहारी त्रिवेदी

चद वरदायी और उनका कान्य, हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९५२; रेवातट (पृथ्वीराज रासो ), जखनऊ विश्वविद्यालय, १९५३

बीम्स, जान

दि नाइन्टीन्थ बुक श्राव दि जेस्टेस श्रांव पिथीर।य बाइ चंद वरदाई, एनटाइटिल्ड 'दि मैरेज विद पद्मावती' लिटरली ट्रांसलेटेड फॉम श्रोल्ड हिंदी, जे. ए. एस. बी, जिल्द २८, भाग १, १८६६; रिष्लाइ दु मि॰ प्राउज, वही; ट्रांसलेसंश श्रॉव सेलेक्टेड पोर्शेस श्रॉव बुक फ़र्स्ट श्रॉव चंद बरदाई' ज एपिक, वही, जिल्द ४१, १८७२; लिस्ट श्राव बुक्स कंटेंड इन चंदज़ पोएम, दि पृथ्वीराज रासो, जे॰ ए॰ एस॰, १८७२. बूलर रामनारायण दृगड प्रोसीडिंग्ज़, जे. ए. एस. बी., दिसम्बर जनपरी १८६३, पृथ्वीराज चरित्र, १८६६.

श्यामलदास, कविराज

दि एंटीकिटो ब्रॉथेंटोसिटो एंड जेनुइननेस ब्रॉव दि एपिक काल्ड दि प्रिथीराज रासो, ऐंज कामनली ऐस्काइब्ड टु चंद बरदाई, जे. ए. एस बी., जिल्द ५५, भाग १, १८८६; पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता।

श्यामसुंदर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो, नाः प्र० पत्रिका, वर्ष ४५, श्रंक ४, १६४० हिंदी साहित्य का स्त्रादि काल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, १६५२,

होर्नले, खडोलफ

ट्रासलेंशंस फ्राम चंद ( रेवातट सम्यो २७, अनंगपाल सम्यो २८), विक्लिग्रोथेका इंडिका, संख्या ४५२, भाग २, फैसीक्यूलस १, १८८१.

#### ४ विविध

गार्सी द तासी

हिंदुई साहित्य का इतिहास ( ऋनुवाद ), ऋनु॰ डा॰ लच्मीसागर वार्ष्णेय, हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १६५३

वियसन, जार्ज़ अवाहम भेट्र माडर्न वर्ना स्पूजर जिंदरेचर श्रॉव हिंदुस्तान, कलकत्ता १८८०

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी

पुरानी हिन्दो, नशीन संस्करण, काशो नागरी प्रचारिणी सभा, १६४८.

चन्द्रमोहन घोष तेसितोरी, एत्तव पीव प्राकृत-पैंगलम्, विक्लिग्रायेका इंडिका, १६०२ पुरानी राजस्थानी (हिंदी श्रानुवाद), श्रानुक नामवर सिंह, काशी नागरी प्रचारिग्री सभा, १६५५ नामवर सिंह

हिंदी के विकास में अपअंश का योग, साहित्य भवन,

प्रयाग, नवीन संस्करण, १६३३

परशुराम लच्मण वैद्य

हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरगा,पूना, १६३६

रामचन्द्र शुक्ल

हिन्दी साहित्य का इतिहास, पाँचवाँ संस्करस, काशी

नागरी प्रचारिग्णी समा, १६४८.

श्यामसुंदर दास

हिंदी साहित्य, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, १६३०

सर्यू प्रसाद अप्रवाल

श्रकबरी दरबार के हिंदी कवि, लखनऊ विश्व-

विद्यालय, १६५०.

सूर्यकरण पारीक,

ढोजा मारू रा दृहा, काशी नागरी प्रचारिखी

रामसिंह तथा नरोत्तम

सभा १६३४.

दास स्वामी

हरगोविंद दास सेठ

पाइय सद महण्यावो, कलकत्ता १६२३.

### लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय L.B.S. National Academy of Administration, Library

# <del>मसूरी</del> MUSSOORIE

MUSSOORIE १२२२६ यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है। This book is to be returned on the date last stamped

| दिनांक<br>Date | उधारकर्त्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. | दिनांक<br>Date | उधारकर्ता<br>को संख्या<br>Borrower's<br>No. |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                |                                               |                |                                             |
|                |                                               |                |                                             |
|                |                                               |                |                                             |
|                |                                               |                |                                             |

GL H 891.43 NAM

| वर्ग सं. | 1     |           | अवाप्ति स<br>ACC. N<br>पुस्तक<br>Book | त्सं. |        |   |
|----------|-------|-----------|---------------------------------------|-------|--------|---|
|          |       |           | BOOK                                  |       |        | _ |
| शीर्षक   | و ر ت | <b>77</b> | TA                                    |       | -11-11 |   |

## 891.43 LIBRARY 15543

#### THE LAL BAHADUR SHASTRI

## National Academy of Administration MUSSOORIE

### Accession No. 122726

- Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
- 2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
- Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
- Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
- 5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving